## हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय

इलाहाबाद

2-28.962 वर्ग संख्या

FaT - 25 पुस्तक संख्या क्रम संख्या ...... 2 ....

# 

## साम २६ वहं।



परमहंस स्थामी रामतीर्थ

neine,

भी मन्त्रीर विश्वतिकृत स्वीम ।

77731

श्री

# स्वामी रामतीर्थ

उनके सदुपदेश-भाग २६।

पका शक

श्री रामतीर्थ पञ्जिकेशन जीग

लखनऊ।

प्रथम संस्करण | प्रति २०००

~~~~~~~~~~<u>\*</u>

मई १८१४

फ़्टकर

के॰ सी॰ वनर्जी के प्रवन्थ से पेंग्को ओरियन्टक प्रेस, लखनज. में छपी—१९२४

## 🛞 प्रार्थना 🏶

श्री स्वामी रामतिर्थजी महाराज के जितने लेख, व्याख्यान श्रीर पत्र उनके पद्य शिष्य श्री नारायगा स्वामी जी से इस लीग को मिले थे, उन सब का हिन्दी अनुवाद प्रथावती के २६ भागों में प्रकाशित होगया और अब कवेल थोड़ा सा शेष अनुवाद रहता है, जो २७ वें भाग में इस्त्रीहर होगा। अत एव सब रामभक्तों वा राम प्यारों से सविनय प्रार्थना है कि जिस किसी के पास स्वामी जी महाराज का कोई ऐसा लेख, पत्र या ज्याख्यान हो, कि जिस का अभी तक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित न हो सका हो, उस वह कृपया शीघ्र भेज दें जिस से २७वें भाग में वह भी स्थान पाले और इस प्रकार प्रन्थावली से बाहिर रामका कोई भी लेख इत्यादि न रहने पाय भवदीय

मन्त्री

श्री राम तीर्थ पन्तिकेशन लीम

## विषय सूची

बिषय

श्रात्मानुभव के संकेत नं० २

श्चातमानुभव के संकेत नं० ३

उपदश-भाग

| मृत्यु के बाद                            | 8          |
|------------------------------------------|------------|
| कक्षअल्ले के उत्तर                       | २२         |
| पुनर्जन्म श्रोर पारिवारिक बन्धन          | ४६         |
| में प्रफाश स्वरूप हूं                    | <b>5</b> 0 |
| केन्द्रच्युत न हो                        | ¥3         |
| अत्मानुभव की सहायता (या प्राणायाम) नं० १ | १००        |
| सोहम्                                    | १२२        |
| वेदान्त और साम्यावाद                     | १३२        |

ãa

\$3=

88€

388

#### Book on Education and Freedom.

| The Seed of Race by Sir John woodroffe.                                                    | Price Re. 1.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Thoughts on Democracy By Joseph Mazzini.                                                   | Price As. 4.      |
| The Drink and Opium Evil A valuable contribution to the                                    | Price As. 4.      |
| prohibition literature.                                                                    | Frice As. 4.      |
| How India can be Free by C F. Andrews An inspiring message.                                | Price As. 4.      |
| Indian Independence by C. F. Andrews The Immediate Need.                                   | Price As. 4.      |
| The Soul of India (Third edition)  A vision of the past and future by Mrs. Sarojini Naidu. | 7<br>Price As, 4. |
| mis, parojini Naidu.                                                                       | TITOC TER TE      |
| India's Flag<br>By C. Rajagoplachari.                                                      | Price As. 2.      |
| The Temple of Treedom.                                                                     |                   |
| By Sarojini Devi.                                                                          | Price As. 4       |
| Rule by Murder by Talstory<br>Nicolai Lenin                                                | Price As 2.       |
| His Life and Work.                                                                         | Price As. 8.      |
| The Only Means by<br>Leo Tolstoy.                                                          | Price As. 2.      |
| Fables and Legends of<br>Count leo Tolstoy (263 pages)                                     | Price Re. 1.      |
|                                                                                            |                   |

#### Indian Home Rule (Hind Swaraj)

The Booklet is a severe condemnation of Modern civilization. The views expressed by Mahatma Gandhi show the only true way to Swaraj. Third edition.

Price As. 6.

#### The Great Trial

Of Mahatma Gandhi with a foreword by Mrs. Sarojini Naidu. Price As. 4.

#### Mahatma Gandhi

His Life. Writings and Speeches with a foreword by Mrs. SAROJINI NAIDU. Over 450 pages, Tastefully bound with an index.

Price Rs. 2.

#### India's will to Freedom

By Lala Lajoat Rai. A collection of writings, and Addresses on the present situation and the work

Price Rs. 2-8-

|                                     |      | *  |
|-------------------------------------|------|----|
| Works of SWAMI RAMA In English      | Rs   | 8. |
| Four volumes, price each volume     | 2    | 0  |
| Sketch of Rama's life with an essa; | y on |    |
| Mathematics                         | 0    | 12 |
| Heart of Rama, pocket size, Supr    | : 1  | 0  |
| Inferior edition                    | 0    | 8  |

Swami Rama's poems. Pocket edition. In press and shall be out shortly.

### निवद्न

भगवदेच्छा से लीग आप की सेवा में पंचवेबर्ष का द्वितीय भाग अर्थात् प्रन्थावली का छुट्बीसवां भाग भेजने में सफल हुई है, और आशा है कि सत इसवां भाग भी अब एक दो मास के भीतर २ वह शीघृ ही पाठकों के पास पहुँचा सकेगी।

जिस किसी भाषा में स्वामी जी महाराज के व्याख्यान, लेख, उपदेश श्रीर पत्र लिखे गये वा प्रकाशित हुए थ, उन सव का हिन्दी श्रमुवाद हो गया श्रीर लगभग सब का सब प्रन्थावली में प्रकाशित हो गया है, केवल एक भाग सताई-सवां श्रव बाकी रहता है, जिस में श्रवशिष्ठ बचा खुत्रा सब का सब प्रकाशित हो जायगा। इस के बाद स्वामी राम का कोई व्याख्यान वा लेखादि छपना बाकी नहीं रह जायगा। श्रीर इसीलिये श्रम्भवं भाग से नयी पुस्तक का श्रारम्भ होगा, श्रथीत पंजाब के नगर कपूर्थला निवासी बावा नगीना सिंह साहिब वेदी कृत उर्दू वेदानुवचन का हिन्दी श्रमुवाद रूप वे भाग से छपना श्रारम्भ होगा।

जिस किसी राम प्यारे के पास स्वामी रामका कोई ऐसा पत्र, व्याख्यान या लेख हो कि जो अभीतक अन्धाव नी के किसी अंक में प्रकाशित न हो सका हो तो उसे वह भेजने की कृपा करें जिससे कि वह भी २७वं भागमें प्रकाशित होजाय। और राम के समग्र लेखों के अन्तर्गत आ जाय।

पाठकगण यह पढकर प्रसन्न होंगे कि स्वामी राम के पूर्वाश्रम के गुरु भगत धन्नाराम जी जिनकी संजिप्त जीवनी प्रन्थावली के श्रठारहवें भाग में दी जा चुकी है श्रीर

जो स्वामीराम जी की जीवनी से सब से ज्यादा परिचित हैं, उन्होंने स्वामी राम जी की जीवनी सविस्तर अपने हाथ से लिखने का संकल्प किया है। ईश्वर कर उन का संकल्प शीघ फलीभूत हो जिसले लीग उस जीवनी को शीघ प्रकाशित करके पाठकगण की सेवा में भेज सके। ईश्वर ने चाहा और राम प्यारों के शुद्ध हृद्य की प्रेरणा हुई तो यह काम शीघ सफल होजावना, अन्यथा जो लोगों की प्रारब्ध।

श्री राम बादशाह की जितनी प्रकार की फोटो लीग में मौजूद थीं वे भी सब एक के बाद दूसरी करके प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि किसी राम प्यारे के पास राम बादशाह की कोई और फोटो मौजूद हो तो वह कृपया उसे भी शीघ मेज दें जिस से कोई भी फोटो राम प्यारों के पास पहुँचने से न रह जाय। अन्त में राम प्यारों से यह प्रार्थना है कि प्रन्थावली के इन सब भागों को शीघ विकवाने का प्रयत्न करें जिस से एक श्रोर स्वामी जी के उपदेशों का प्रचार श्रधिक हो जाय, दूसरी श्रोर कार्यकर्ताश्रों का उत्साह बढ़ने लगे, श्रोर तीसरी श्रोर राम के समग्र उपदेशा की श्रात उत्तम श्राकार में पुतरावृत्ति प्रकाशित होनी श्रारम्भ हो जाय।

> <sub>भवदीय</sub> मन्त्री,

श्री रामतीर्थ पन्लिकेशन लीगः

## श्रां स्वामी रास्त्रीर्थ ।



देहरादून १६०४



## स्वामी रामतीर्थ।

*তাকু* ত

### मृत्यु के बाद

या

## सब धर्मों की संगति ( एक वाक्यता )

---;\*:--

१५ जनवरी १९०३ को गोल्डेन गेट हाल में दिया हुआ व्याख्यान

महिलाओं श्रोर भद्रपुरुषों के रूप में श्रमर श्रोर सब धार्मों के उद्देश्य रूपः—

इस हाल में अब तक जो व्याख्यान दिये गये हैं वे वहुत काठिन थे, उनके विषय गृढ थे। किन्तु आज का भाषण अपेक्षाकृत सरल है।

कुछ वर्ष पूर्व जब राम भारतवर्ष में था, तब उसके हाथ

में एक रेवरेंड डाक्टर, एक अमेरिकन सज्जन, भारत के एक विश्वविद्यालय के अध्यापक की एक पुस्तक आई। इस पुस्तक का विश्य था "मृत्यु के उपरान्त "। बड़े ही सुन्दर रूपक वा आलंकार द्वाग उसमें दिखलाया गया था कि यह दुनिया एक स्टेशन के समान है और परलोक खाड़ी के श्रथवा सागर के पार दूसरे स्टेशन के समान है, श्रौर इस खाड़ी वा सागर के पार जाने वालों को टिकट खरीदना पड़ता है। जिनके पास ठीक प्रकार के टिकट नहीं हैं, वे जहाज़ पर से गहरे गर्त (abyss) में फेंक दिये जांयगे। जिनके पास ठीक तरह के टिकट हैं, वे ठिकाने पर जाने पार्वेगे। टिकट कई तरह के हैं, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, इत्यादि । फिर कुछ नकली भूठ टिकट हैं । वे सफद, काले, पीले, हरे, आदि हैं। किन्तु ठीक तरह के ठिकट, जो तुमको ठिकाने पर पहुँचावेंगे, लाल हैं, श्रीर ईसा श्रर्थात् काइस्ट का खून उनमें भरा दुआ है। जिनके पास ऐसे टिकट हैं सिर्फ वही सफ़ इत पूर्वक डिकाने पर पहुँ बने पावेंगे, दूसरे कदापि नहीं, कदापि नहीं, । संफद, काले, पीले, तथा अन्य प्रकारों के टिकट माना दूसरे धर्मों के टिकट हैं, और लाल टिकट जिनमें इंस् मसीह का रक्ष लगा हुआ है इसाई धर्म के टिकट हैं। पुस्तक का यह विषय था और बड़ी सुन्दरना से वेश किया गया था । रेवरेंड डाक्टर ने अपनी सम्पूर्ण प्रविख्या और श्रेश्रेज़ी साहित्य का श्रपना सम्पूर्ण ज्ञान यह पुस्तक लिखने मं लुटा दिया था।

्रकेवल इमाईयों का ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों का भी, कुछ कुछ ऐसा ही विश्वास है। मुसलपान कहते हैं कि मृत्यु के बाद, ाटेसटस्ट्रहर, बड़े स्टेशन मास्टर, या हिसाब जांचने वाले हज़रत मोहम्मद हैं, श्रोर जिनके पास हज़रत मोहम्मद का चिन्ह न होगा, वे नरक में डाल दिये जांयगे। दूसरे धमों के भी इसी प्रकार के विचार हैं, श्रोर वे कहते हैं कि सब मुदें चाहे कहीं भी-श्रमेरिका, यूगेप, श्रफरीका, श्रास्ट्रेलिया या पशिया में - व मेरे हों, भुगतान के लिये पक मनुष्य के हवाले कर दिये जांयगे, चाहे वह ईसा हो, चाहे मोहम्मद, चाहे बुद्ध, ज़ोरोश्रास्टर, कृष्ण, या कोई श्रोर व्यक्ति। धमों में भगड़े श्रोर विवादों का यही कारण है। यह श्रन्ध विश्वास, यह गर्वान्ध विचार इस संसार में श्रिधकांश उस रक्षपात का कारण है, जो (रक्षगत) धर्म के नाम में किया गया है।

इस विषय पर वेदान्त दर्शन का विचार तुम्हारे सामने रक्खा जायगा। वदान्त इन सब धमों का समन्वय कर देता है, श्रीर कहता है कि दूसर के श्राधकारों को विना दबोंबे इनमें से हरेक ठीक हो सकता है। श्राप के ठीक होने के लिय यह ज़रूरी नहीं है कि श्राप श्रपन भाईयों का गलत करें। यह बहुत वड़ा ायषय है, श्रीर लगभग एक घंटे के थोंड़ से समय में वदान्त दर्शन की व्याख्या के श्रमुसार विषय के केवल श्रत्यन्त मुख्य पहलुश्रा पर हम बिचार कर सकते हैं।

इस संसार की सब उन्नित की एक सुन्दर रेखा है। विश्व का सब विकास और उन्नीत एक तालवड रेखा में है। इस संसार का सब आन्दालन वा स्फु'ण स्वरबद्ध है। उठाव और गिराव, ऊँच और नीच, एक नियमबद्ध कम में हुआ करते हैं। जैसा कि गणित विद्या प्रकट करती है कि हरेक अधिकतम (maximum) के लिये एक

न्यूनतम ( minimum ) होना ज़रूरी है। श्रधिकतम और न्यनतम बिन्दु बारी बारी से हाते हैं। दिन-रात हमारी गति तालबद्ध है। जब तुम्हें चलना होता है, तब पहले एक पैर उठाते हो और फिर दूसरा। साल की ऋतुएँ निश्चित कमपूर्वक एक दूसरी के बाद होती हैं। वही ऋतुएँ बार २ होती हैं, जिसे सामियक गति कहत हैं। इस संसार में सामयिक गति है। नित्य तुम जागते हो श्रीर स्रोते हो, तुम सोते हो श्रौर जागते हो। जिस प्रकार सोना श्रौर जागना ठीक कमपूर्वक एक दूसर के बाद होता है, उसी प्रकार वेदान्त के अनुसार, जीवन और मरण, मरण और जीवन भी ठीक कम से एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। इस सम्पूर्ण विश्व में किसी स्थान पर एकाएक रुकाव कभी नहीं हुआ। कालचक क्या कभी रुकता है ? नहीं। क्या श्राप जानते हैं ाकि समय कव वा कहां से शुरू हुआ ? क्या स्थान (Space) कहीं भी कभी रुकता है ? नहीं। कहीं अन्त नहीं है। क्या निदयां कभी रुकती हैं? आप कहते हैं कि वे रुकती हैं। नहीं, वे नहीं रुकतीं। जो नदियां समुद्र में गिरती हैं, व भाप के रूप में ऊपर उठती हैं, फिर सौट कर पहाड़ों को जाती हैं, श्रौर फिर वह कर समुद्र में पहुँचती हैं, श्रौर समुद्र से फिर लौट कर पहाड़ों को जती हैं। मान लो कि यहां एक मोमबत्ती है। लगभग एक घंटे में वह जल जाती है, बत्ती श्रीर सब। तुम कहते हो वह मर-जाती है। नहां, वह नहीं, वह नहीं मरती। रसायन विद्या बताती है कि वह नहीं मरती। उस का कवल रूपान्तर हो जाता है। उस से उत्पन्न होने वाले कार्बन डायोकसाइड ( carbon dioxide ) आर जल फिर उद्यामन पदार्थी ( वनस्पतियों ) में प्रकट होते हैं। कुछ भी नहीं मरता है।

इस दुनिया में सारी प्रगति ( progrsss ) एक चक्र में या गोलाकार है। यह देखों, तुम ज़िन्दा हो, तुम मरते हो। मृत्यु के बाद की यह दशा क्या सदा बनी रहेगी? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार का बयान करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हैं। जब तुम कहते हो कि मृत्यु के बाद श्रनन्त नरक भोग है श्रौर जीवन विलकुल नहीं है,तव तुम संसारके संचालक रूप श्राति कठोर नियमों की अवज्ञा शुरू कर देत हो। तुम्हें ऐसी बात कहने का कोई श्रिधिकार नहीं है। मनुष्य के मरने के बाद, यदि परमश्वर उसे सदा के लिये नरक में डाल देता है, तो वह परमेश्वर बड़ा ही वैरशील है। एक मनुष्य श्रपनी ७० साल की ज़िन्दगी टेर करके (बिताकर) मर जाता है। विचारे की ठीक प्रकार की शिला पाने के अवसर नहीं मिल, अपने उन्नत करने के उचित उपाय उस के हाथ नहीं लगे। दीन माता-पिता से उस का जन्म हुआ था, जो उस शिचा नहीं दे सके, जो उसे किसी देवल—स्थान वा धन्धि-सन्प्रवाद में नहीं ले जा सके, और वह विचारा मर गया। इस मनुष्य के पास ईसा के रक्त से रिज्जित टिकट नहीं था। तो क्या यह मनुष्य सदा के लिये नरक में डाल दिया जायगा ? श्ररे ! जो परमश्वर ऐसा करता है वह क्या अत्यन्त प्रति हिंसा-परायण ( प्रतिकार परायण वा बदला लेने वाला ) नहीं है ? न्याय के नाम में इस प्रकार का बयान करने का उन्हें कोई श्रिधिकार नहीं है। वेदान्त के श्रनुसार, मर जाने के बाद किसी मनुष्य का सदा मुदी वना रहना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक मृत्यु के बाद जीवन है, श्रौर प्रत्येक जीवन के वाद मृत्यु । श्रीर वास्तव में मृत्यु एक नाम मात्र है । हमारा उसे बड़ा जूजू ( bugaboo) बना देना भारी भूल है। उस में कुछ भी भीषण या द्वेष्य वा गर्हित नहीं है, वह तो दशा का एक परिवर्तनमात्र है।

श्रच्छा, जब तक तुम इस दुनिया में जीवित हो, ७० या प्र० साल तक मान लो,तब तक तुम दीई, दीई जाग्रत श्रवस्था का उपयोग कर रहे हो। इस दुनिया में जीवन एक दीई, निरन्तर जाग्रत श्रवस्था है, श्रीर जीवन के बाद यह नाम मात्र मृत्यु वेदान्त के मतसे उतने ही दर्जे की एक लम्बी निद्रा मात्र है। वेदान्त के श्रवुसार यह मृत्यु एक दीई निद्रा है। जिस तरह हर २४ चौबीस घंटे में लग भग तीन या चार घंटे की निद्रा का उपभोग करने के बाद तुम फिर जागते हो, उसी तरह मौत के विश्राम को भोगने क बाद तुम फिर श्रवतीर्थ होते या जन्म लेते हो। पुनर्जन्म या फिर देह धारण करना एक अपकी लेने के बाद फिर जागने के समान है।

वेदान्त के अनुसार, मर जाने के बाद मनुष्य तुरन्त इसी स्थल पर पुनर्जन्म नहीं लेता है। जब एक बीज पेड़ से गिरता है, तब उससे तुरन्त नया पेड़ नहीं उग आता है, कुछ देर लगती है। जब कोई मनुष्य एक घर छोड़ता है, तब वह तुरन्त दूसरे घर में नहीं प्रवेश करता, उसमें उसे कुछ देर लगती है। इसी तरह मरने के बाद मनुष्य तुरन्त दूसरी देह नहीं धारण करता है। उसे एक बीच की हालत से होकर गुज़रना पड़ता है, जिसे हम 'मृत्यु' की दशा या दीई निद्रा की दशा कहते हैं। अब इस दशा का क्या हाल है? यह दशा अर्थात् मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच की दशा किस प्रकार की है? यह निद्रा की अवस्था है, और इसमें निद्रा के सब गुए हैं। श्राप जानते हैं कि जब केई मनुष्य सो जाता है, तब स्वप्न में वह उसी प्रकार की चीज़ें देखता है जैसी उसने अपनी जागती हालत में देखी थीं। यह साधारण नियम है। कभी कभी इसके अपवाद भी देखने में त्राते हैं, किन्तु साधारणतः मनुष्य त्रपने स्वप्नी में इसी प्रकार की चीज़ें देखता है जैसी वह अपनी जाग्रत अबस्था में देखता था। जो लोग विश्व विद्यालयों में परी-ज्ञाओं के लिये पढ़ते हैं, वे राम के इस कथन का श्रद्धमोदन करेंगे, कि जब उनकी परीचा बहुत निकट होती है श्रीर वे बड़े श्रम से उसकी तैयारी करते होते हैं, तब उन्हें श्रपने स्वप्ना में प्रायः उसी प्रकार की वातें दिखाई पड़ती हैं श्रीर वे उसी तरह का काम करते रहते हैं जैसे काम में वे दिन में लगे हुए थे। जब उनकी परीचा हो जाती है श्रौर परिगाम की आशा लगाये होते हैं, तथा इच्छा करते हैं कि वे उत्तीर्ण हों, पवम् कृतकार्य उपाधि धारियों की सुवी में प्रथम हों, उन दिनों में जब कि वे सन्देह की दशा में होते हैं, तब वे परीचा के परिणाम के संबंध में स्वप्न देखा करते हैं। जो लोग किसी विशेष विषय या पदार्थ से प्रेम रखते हैं, वे रात को उसके स्वप्न अवश्य देखते हैं।

जब राम विद्यार्थी था और वी. प. परीक्ता की तैयारी कर रहा था, तब एक सहपाठी बड़ा खिलंदड़ा जवान था। गाने, नाचने और खेलने में वह अपना समय विताता था, एक दिन एक सज्जन ने इस मित्र से पूछा कि पढ़ने लिखने में तुम कितने घंटे लगाते हो। उसने मुसकराते हुए कहा "पूरे १८ घंटे।" मित्र ने कहा, "इसका क्या मतलब है? तुम चार या पांच घंटे मेरी मौजूदगी में बरबाद करते हो, मेरी आंखों के सामने। मैं जानता हूँ कि तुम २४ घटों में प्रया ६ घंटे सोते हो, श्रौर फिर तुम्हें केवल र० या १२ घंटे बच रहते हैं, परन्तु फिर भी तुम कहते हो कि मैं पूरे १८ घंटे पढ़ता हूँ।" युवक ने कहा, "श्रापने गणित नहीं पढ़ा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं पूरे १८ घंटे पढ़ता हूँ।" इस सज्जन ने कहा, "भला, यह कैसे ?" नवयुवक ने कहा, "में भोर यह राम एक ही कमरे में रहते हैं। मैं वास्तव में १२ घंटे पढता हूँ, ऋौर वह (राम) २४ घंटें पढ़ता है। ये ३६ घंटे हुए। अब झौसत निकाल लो, १८ उसके हिस्से के हुए और १८ मेरे हिस्से के।" भद्रपुरुष ने कहा, "अञ्चा, माना कि तुम १२ घंटे पढ़ते हो, परन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि राम पूरे चौबीसों घंटे पढ़ता है। यह कैसे संभव है ? मैं जानता हूँ कि राम बड़ा मेहनती विद्यार्थी है, मैं जानता हूँ कि वह अनेक विषयों का अध्ययन कर रहा है, और वह केवल विश्वविद्यालय ही का कार्य नहीं कर रहा है, वह उससे चौगुना फालत् काम भी कर रहा है, तथा अन्य अनेक विषय तैयार कर रहा है, एवं सब तरह के काम कर रहा है, फिर भी प्रकृति के नियम उसे २४ घंटे नहीं काम करने देंगे।" इस सहपाठीने समभाना शुद्ध किया। इसने कहा, 'मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जब वह भोजन करता होता है तब भी वह अपने चित्त को एक ज्ञाण भी श्रालस्य में नहीं गँवाने देता। में तुम्हें दिखा सकता हूँ कि हर समय उसके पास एक कागज़ रहता है जिस पर कोई न कोई वैज्ञानिक समस्या विचार के लिये होती ही है, कोई गािंत या दर्शन शास्त्र का विषय होता है, अथवा कोई पुस्तक या काविता कंठ करने के लिये होती है। वह चाहे कोई कविता लिखता हो या दूसरे किसी प्रकार का काम

करता हो, एक च्रण भी वह अपना नष्ट नहीं करता—भोजन के समय भी। जब वह कपड़े पहनेन के कमरे में होता है, तब वह खरिया से दिवाल पर आकृतियां खींचता रहता है। जब वह सोता है तब भी किसी न किसी समस्या को हल करता रहता है, वह सदा उन्हीं विषयों का स्वप्न देखता रहता है जिनमें दिन में उसका चित्त लगा होता है। इस प्रकार उसके चौबीसों घंट पढ़ने में बीतते हैं।

हां, उसके बयान में कुछ सत्यता थी। जो मनुष्य अपने पूरे १८ घंटे अध्ययन में लगाता है, वह अपने स्वप्नों में भी वहीं काम कर सकता है जो वह दिन में करता होता है, दूसरी तरह के काम नहीं कर सकता। कमी कभी लोग कहते हैं कि व ग्रपने स्वप्नों में ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसी पहले कभी नहीं देखने में छाई थीं। वेदान्त कहता है, "नहीं"। यह एक मनुष्य त्राता है। वह कहता है कि मैंने अपने स्वप्न में एक दानव देखा। उसका सिर सिंह का था, पीठ ऊँट की थी, दुम लांप की थी, पैर मेंद्रक के थे। वह कहता है कि पहले कभी पेसा पशु मैंने नहीं देखा था। वेदान्त उससे कहता है, भाई ! तुमने मनुष्य देखा है, तुमने सर्प देखा है, तुमने ऊँट देखा है, तुमन मेंढ़क देखा है। श्रीर सांप की दुम, सिंह के सिर, ऊँट की पीठ तथा मेड़क के पैरों का तुमन अपने स्वप्न में एक में मिला कर एक नये पदार्थ की रचना कर ली है। सो वास्तव में हरेक वस्तु जो तुम अपने स्वप्न में देखते हो, श्रौर प्रत्यच यह नये प्रकार का दावन रूप पशु, इसे भी तुमने श्रपनी जाग्रत श्रवस्था में देखा है।"

जो मनुष्य रुस कभी नहीं गया है, श्रीर कभी वहां का हाल नहीं सुना है, वह श्रपने स्वप्न में सेंटपीर्टस वर्ग ( रूस

की राजधानी) कभी नहीं पहुँच जाता। कभी नहीं, कभी नहीं। कभी कोई तरविद्या क्या स्वप्न में चमार का काम करता है? यदि वह मोची का पड़ोसी भी होता है और मोची को प्रायः अपने स्वप्नों में देखता है, तो भी जूते मुरम्मत करने या टांकने के काम में लगा हुआ अपने को कभी नहीं पाता।

जब कि यह बात है, तब मृत्यु की अपनी दीर्घ निद्रा में आप को क्या आशा करनी चाहिए ? मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच का काल, दीर्घ निद्रा का समय, कैसे बीतेगा? वेदान्त कहता है यह तुम्होर स्वर्गों या नरकों में बीतेगा, यह तुम्हारे बैकुँठों या रारव नरकों में बीतेगा। ये बैकुँठ, ये स्वर्ग श्रीर नरक क्या हैं ? एक मृत्यु श्रीर उसके बाद के जन्म के बीच में पड़ने वाले ये स्वप्न-लोक हैं। यह मनुष्य एक सच्चा ईसाई है, बड़ा ही साधु श्रीर धार्मिक जीवन इसने बिताया है, प्रत्येक रविवार को गिर्जाघर जाता रहा है, नित्य शाम को प्रार्थना करता रहा है। प्रत्येक वार भोजन करते समय इसने ईश्वर से कल्याण की प्रार्थना की है, ईसा की सूली (cross of christ) श्रपनी छाती पर आजीवन इसने रक्खी है, अपने जन्म से मरण तक जितनी देर जागा है, बरावर ईसा का ध्यान किया है, उठते बैठते, सोते जागते हर घड़ी ईसा की पवित्र मूर्ति इसके सामने उपस्थित रही है। इस मनुष्य ने ८० या ६० साल की अपनी जाग्रत अव-स्था को ईसा के प्रेम में लगाया है। इसने अपनी सारी चिन्ता ईसा में लगाई है। मृत्यु के वाद ईसामसीह के दित्तण पार्व में अपने को बैठा हुआ देखने की आशा यह करता रहा है, श्रपनी सारी जिन्दगी ऐसा सोचता श्रौर स्वप्न

देखता रहा है। कि मृत्यु के बाद फरिश्ते, देवदूत श्रोर स्व-र्गीय जन मेरा स्वागत करेंगे। वेदान्त के श्रनुसार, इस प्रकार का पक्का ईसाई मृत्यु के बाद अपने की ईसा के दहने पार्श्व में बैठा पावेगा। ठीक विलकुल ठीक वह मृत्यु के डपरान्त अर्थात् इस मृत्यु और इस के बाद के जन्म, इन दोनो के बीच की उस दीघे, दीघे निदा में वह अपने की देवदूती, स्वर्ग के लोगों और फरिश्तों से घिरा हुआ पावेगा कि जो बराबर स्तुति कर रहे होंगे। कोई कारण नहीं है कि वह श्रपन को उनके बीच में न पावे। वेदान्त कहता है, "ऐ इसा-इयो ! यदि तुम भक्र हो, यदि तुम श्रद्धालु ग्रीर उत्सुक हो, तो तुम अपने धर्म प्रन्थों के बचनो को पूरा होते पाओगे। किन्तु मुसलमानों भ्रोर हिन्दुस्रों को दुरा न कहा (ये मुसल मान बड़े ही उत्सुक, अत्यन्त उत्साही और आप कह सकते हैं, कभी २ परधर्मद्वेषा धर्मोन्मत्त भी हैं) "। किन्तु वही मुसलमान सच्वा मुसलमान है जिसने अपने जीवन की ७० या द० साल की सम्पूर्ण जाग्रत अवस्था उसी तरह पर विताई है जैसा कि मोइम्मद साहब का आदेश है, जो मोहम्मद साहब का चिन्तन तथा श्रवलोकन करता रहा है श्रीर मोहम्मद के नाम में दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ता रहा है। जो मोहम्मद के लिये अपनी जान देने की सदा तैयार रहा है। तब इस प्रकार के मुसलमान का ( कि जिस के जीवन का स्वप्न रहा है मुसलमानियत का हित करना, दुनिया के इस सिरे से उस सिरे तक मोहम्मद की कीर्ति फैलाना) क्या होगा? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई बात उसे न होगी। प्रकृति का नियम है कि श्रपनी जायत अवस्था में हम जिसका स्वप्न देखते रहते हैं सोने पर भी वही वस्तु हमें स्वप्न में दिखाई देता है। (ज़िम्दगी में)मोहम्मद्, विहिश्त, श्रानन्द कानन श्रोर हूरों, मद्य की निद्यों का स्वप्त वह देखता रहा है कि मौत के बाद जिनकी प्राप्ति का बादा उनके ( मुसलमानों के ) धर्माचार्य ने किया है । मृत्यु के बाद वैंकुंठ के भव्य भवनों श्रोर विलिसता की वस्तुश्रों का स्वप्न वह देखता रहा है । बेदान्त कहता है, प्रकृति में ऐसा कोई नियम या शिक्त नहीं है जो उसे उस प्रकार के बैंकुँठ का उपभोग करने से रोक सके जिसका कि वह स्वप्न देखता रहा है । उसका वैसाही स्वर्ग श्रवश्य देखने को मिलगा, श्रपने धर्माचार्य के वाक्यानुसार स्वर्ग में वह श्रपने को श्रवश्य पावगा।

किन्तु वेदान्त कहता है, "पे मुसलमानों, तुम्हें के।ई इक नहीं है कि इस दुनिया के सब मनुष्यों की, मृत्यु के बाद, अपने धर्माचार्य (पैगम्बर) के हवाले कर दो, उन्हें एक मोहम्मद ही की दया पर छोड़ दो। इसाइयों को उन के विचारों का उपभोग करने दो, उन्हें स्वच्छन्द कर दो, उन सब को,- यूरोप, अमेरिका, पूर्व भारत, जापान, या चीन में कहीं भा वे मरें, - मोहम्मद की दया के अधीन करने की इच्छा न करो । तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कहने का कि,यदि वे मोहम्मद् में विश्वास करते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन का श्रकल्याण होगा । क्योंकि यह निठुरता है । यदि श्राप हज़रत मोहम्मद के श्रनुयायी हैं, तो श्राप को उसी प्रकार का स्वर्ग मिलेगा जिस की श्राप को अभिलाषा है। श्रीर यही बात सब धर्मों के सम्बन्ध में है। यदि श्राप श्रपने धर्म-सिद्धान्ती या लद्दय के प्रति सच्चे हैं, मृत्यु के बाद आप को उसी प्रकार के स्वर्ग की प्राप्ति होगी जिस की आप आशा करते हैं। वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गया नरक आप ही पर

निर्भर है। मृत्यु के बाद श्राप ही स्वर्ग बनाते हैं श्रोर मृत्यु के बाद श्राप ही नरक बनाते हैं। श्रसिलयत में स्वर्ग श्रोर नरक श्राप के स्वप्नमात्र हैं, जो स्वप्न कि श्राप को उस समय सत्य जान पड़ते हैं, इस से श्रिथिक कुछ नहीं। श्राप जानते हैं कि स्वप्न देखते समय हमें स्वप्न सत्य प्रतीत होते हैं। श्रतप्व ये नरक श्रोर स्वर्ग मृत्यु के बाद श्राप को सच्चे प्रतीत होंगे, किन्तु वास्तव में, श्रसिलयत में, स्वप्नों से श्रिथक ये कुछ भी नहीं हैं।

पक बात और कही जा सकती है। लोग कहते हैं कि हमोर धर्म-प्रन्थों ने जो वचन हमें दे रक्खे हैं यदि मृत्यु के बाद सत्य उतरं तो हमें सर्वकालीन सुख की प्राप्ति हो। इमारे धर्मग्रन्थ मृत्यु के बाद या तो नित्य कल्याण का या शाश्वत श्रकल्याण का हमें वचन देते हैं। यह कैसी बात है ? वेदान्त कहता है, नित्यता क्या है ? श्राप जानते हैं कि नित्यता एक ऐसी वस्तु है जिस का सम्बन्ध समय, श्रनन्त समय से है। आप जानते हैं कि जाग्रत श्रवस्था का समय स्वप्न देश के समय से भिन्न है। तुम्हारी जायत अवस्था में समय एक प्रकार का है श्रीर तुम्हारी स्वप्नावस्था में समय दुसरी प्रकार का है। तुम्हारी स्वप्नावस्था में कभी कभी . एक ऐसी वस्तु त्राप क सामने प्रकट होती है जो त्राप को पाँच इज़ार वर्ष की पुराना दिखती है। मान लो कि अपने स्वप्नों में आप एक पहाड़ देखते हैं। जावत अवस्था क हिष्टि विनदु से पहाड़ आपने तुरन्त उस स्थल पर जमा दिया है, किन्तु स्वप्नावस्था के दृष्टिविन्दु से वह पहाड़ ) पाँच इजार साल पहले जमाया गया था। वदान्त कहता है कि अपने स्वप्नों में आप अपने का अपने स्वर्ग में अनन्तता से पाते हैं; स्वप्न-दर्शी अधिष्ठान के दृष्टि-विन्दु से आप स्वर्ग या नरक में अवन्त काल से रहेंगे, किन्तु जाम्रत-दर्शी आधि-ष्ठान के दृष्टिविन्दु से नहीं।

यह सत्य है कि इंजील ने जो वचन आप को दिय हैं उन को आप यथार्थ पावेंगे, क्योंकि उस हालत में आप ऐसा सोचेंगे कि हम सदा से इस हालत में रहते आ रहे हैं। वह (हालत) आप के लिये नित्य होगी। स्वप्नदर्शी आत्मा (द्रष्टा) के स्थितिबिन्दु से जो (वस्तु) नित्य है, वही जाम्रत आत्मा के दृष्टिविन्दु से जुड़ भी नहीं है।

इस से श्राप को कुछ पता लग जायगा कि मृत्यु के बाद विभिन्न धर्मों का समन्वय वेदान्त किस तरह करता है।

किन्तु आवागमन के सम्बन्ध में क्या (किस्सा) है ? उन लेगों के सम्बन्ध में क्या है कि जो मुक्क पुरुष, या मुक्क आत्मा कहलाने हैं। वेदान्त कहता है कि मृत्यु के वाद हरेक व्यक्ति को स्वर्ग और नरक के इन पड़ावों में होकर नहीं गुज़रना पड़ता है, और न मृत्यु के बाद सब का पुनर्जन्म ही होता है। हां, प्रत्यक व्यक्ति की यह हालत नहीं होती। वे भी हैं जिन्हें मुक्त आत्मा कहते हैं। वे कौन हैं ? इन्हें पुनर्जन्म के अधीन नहीं होना पड़ता। वे स्वनंत्र हैं। ये अपन को नरकों या स्वर्गों में कैंद न पावेंगे। सब स्वर्ग या नरक उन में हैं। सब लोक उन में हैं। कुछ शब्द इन के सम्बन्ध में ज़क्रर कहना उचित है।

श्चपने स्वप्नों में श्चाप दो प्रकार के चमत्कार पाते हैं, द्रष्टा श्चौर उश्य पदार्थ। ये सब निद्यां, पहाड़, पहाड़ियां, जिन से श्चाप श्चपने को सब श्चोर से घिरा हुश्चा पाते हैं, पदार्थ हैं। यह स्वप्तदर्शी श्चातमा जो श्चपने को घिरा हुश्चा

पाता है, यह मुसाफिर, यह तीर्थयात्री, द्रष्टा है। अपने स्वप्नों में श्राप जानते हैं कि श्रनेक चीज़ें हैं। उन में से एक है जिसे श्राप 'में स्वयं' कहते हैं, श्रोर दूसरी वस्तुएँ हैं जिन्हें आप पदार्थ कहते हैं, जो मुक्त से पृथक हैं। यह जिसे श्राप में स्वयं वा श्रातमा कहत हैं द्रष्टा है, श्रीर दूसरी वस्तुएँ जिन्हें आप नहीं स्वयं वा अनात्मा कहते हैं पदार्थ हैं। साधारणतः तुम्हारे स्वप्नों में ये विभाग हैं, द्रष्टा श्रीर पदार्थ । वेदान्त कहता है कि द्रष्टा ऋौर पदार्थ भी आप ही की सृष्टि हैं, सच्चे आतमा की सृष्टि, जाग्रत आतमा की सृष्टि हैं। कोषकार (lexicographer) डाक्टर जोहसन, जो, त्र्राप जानते हैं, वाग्मियों (बातचीत करने वालों) का बादशाह ( Prince of Talkers) कहलाता था, तर्क में परास्त होना नहीं क़बृल करता था। श्रन्तिम वात सदा वही कहता था, वा अन्तिम परिणाम उसी के पत्त में होता था ( अर्थात् विरोधी को लाजवाब कर द्ताथा)। किसी ने इस के सम्बन्ध में कहा था कि यदि उस के तमेंचे का निशाना चूक जाता तो उस के कुन्दे (butt-end) से वह श्रपने प्रतिस्पर्धी को गिरा देना वा ज़मीन से चित्त कर देता धा। हमेशा वह ऋपनी ही जीत रखता था, श्रोर यदि कभी कोई तर्क में उस से बीस (प्रवलः पड़ जाता, तो उस से द्दला निकालने को वह आकाश पाताल एक कर देता था। एक वार उसने स्वप्न देखा कि व्याख्यान वाच-स्पति एडमंड वर्क ने उसे तर्क में हरा दिया। जोहसन की प्रकृति के मनुष्य के लिये यह स्वप्न जू जू (nightmare) के समान था। इसने उसे चौंका दिया. इसने उसे जगा दिया। • वह वेचैनी की हालन में था, श्रौर उसे किसी तरह फिर नींद नहीं स्राती थी। स्राप जानते हैं कि चित्त का गुल है कि वह

सदा चैन ढूँढ़ता है श्रोर शान्ति चाहता है। जब वह व्याकुल होता है तब वह शान्ति के लिये ावकल हो जाता है, कारण यह है कि असली शान्ति उस का घर है, निज घर वह हूँ हा ही चाहे। जिस किसी तरह शान्ति का अन्वेषण उस के (डा॰ जोहनसन के ) लिये ज़रूरी था। उसने इस विचार से अपने को शांत किया, यदि मैं एडमंड बर्क के पास जाऊँ श्रौर कहूँ, " वर्क, वर्क ! मेरे स्वप्न में किस दलील से तमने मुक्ते दराया, "तो वह दलील की दोहरा न सकेगा। जब मैं सोया था तब जो प्रवल दलीलें उसने दी थी, श्रौर मेरी जिन दुर्वल दलीलों से मेरी हार हुई, उनको मैं जानता हूँ। मैं दोनों जानता हूँ। मैं विजयी श्रौर पराजित दोनों पत्नों को जानता हूँ, किन्तु एडमंड बर्क उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार से मेरे ही दिमाग्र से दोनों पत्त की दलीलें पैदा हुई, मैं ही स्वयं एक श्रोर तो एडमंड बर्क प्रकट हुआ और दूसरी ओर पराजित जोहसन।

सो वेदांत कहता है कि अपने स्वप्नों में आप स्वयं ही एक ओर तो पदार्थ के रूप में प्रकट होते हैं और दूसरी ओर पदार्थ का द्रष्टा बन जाते हैं। वह तुम्ही स्वयं हो, वह तुम में का असली आत्मा है जो एक ओर ता पहाड़ों, निद्यों, जंगलों, पिचयों, पशुओं और हैवानों के रूप में प्रकट होता है और दूसरी ओर व्याकुल तार्थयात्री। तुम द्रष्टा हो और तुम्ही पदार्थ हो।

इस प्रकार वेदान्त के अनुसार, मृत्यु की आप की दीर्घ निद्रा में, आप ही नरक और स्वगं हो। और आप ही वह मनुष्य हो जो स्वर्ग भाग रहा है या नरक भुगत रहा है। इस तत्व का अनुभव करो और तुम स्वतंत्र हो जाते हो।

एक नारी थी जिसे चेदान्त का यह ज्ञान था। एक हाथ में श्राग्त श्रौर दूसरे हाथ में शीतल जल लिये वह सड़क पर जा रही थी। लोगों ने उसके पास आकर पूछा, ''एक हाथ में ठंढ। पानी और दूसरे में अरिन ले चलने में तुम्हारा क्या प्रयोजन है ?" जिस मनुष्य ने यह प्रश्न किया था वह बड़ा धर्म प्रचारक (मिशनरी) था। उस । नारी ने कहा, "इस श्रीम से में आप के स्वर्ग और बैकुँठ में आग लगा दूँगी, और इस जल से मैं आपंक नरक की ठंडा कर दूँगी । जी मनुष्य इस झान की रखता है कि वह स्वयं नरक है या स्वयं स्वर्ग है, उसक लिये आप क ये स्वर्ग और नरक समस्त प्रजामनी श्रीर भयों से रहित हो जाते हैं। वह उनल परे होता ह। आप की इस दुनिया के लंबंध में क्या है, और इस जाजत श्रवस्था का क्या हाल है जिलंक श्राप स्तने मंज़ लूटते हैं? बेदान्त सिद्ध करता है कि यह ब्यून (ठास)मालून पड़न वाली द्रितया भी, यह कठोर कठिन ड्रानचा भी असत्य है, तुन्हारे स्वप्तों स तिन्त नहीं है। भद् केवल दर्भ का है, न कि गुण् (जाति) का । तुम्हारी जावत दुनिया भी एक स्टब्त है, एक टोस वा घनीकृत स्वप्त है, तथा वदान्त कहन है कि तुम्हारी इस सुदृढ़ प्रतीत होने वाली दुनिया में द्राया और पदार्थ तुम्हारे सच्चे आत्मा की स्टिप्ट हैं और आविक कुड़ नहीं। वह तुम्हारी सच्बी आतमा ही है, जो एक छोर तो नगर, कसवे, निद्यां, तथा पहाड़ वन जाती है, और दूतरी श्रोर इस दुनिया का एक भूला भटका वा निराधय वट ही, एक तीर्थ यात्री बन जाती है। तुम्हारी जाप्रत श्रवस्था में भी जो द्रष्टा के रूप में प्रकट होता है वहीं पदार्थ है, आर जो पदार्थ के रूप में प्रकट होता है वही द्रष्टा है।

मृत्युका अर्थ केवल द्रप्टाका दब जाना (या विराम

लेना) है, और पदार्थ का नहीं। तुम स्वय्न देख रहे हो। मान लो कि अवनी स्वप्नावस्था में तुम अपने को वर्कले में पाते हो, किन्तु वास्तव में तुम सैन फ्रांसिस्का में सोये हुए हो। वहां तुम्होर स्वप्न में बर्कले क्या था और वर्कले से सम्बन्ध रखन बाले सब दश्य क्या थे ? वे पदांधे थे श्रीर तुम बर्कने में होने वाले द्रष्टा थे। अब तुम जानते हो कि कभी रहमें दाहरी निद्रा आती है, कभी रहमें नींदमें नींद आती है, ठीक वैसे ही जैसे कि चक्र-व्याज (compound interest) होता है, श्रोर इक्षी तरह यहां स्वप्न में स्वप्न या दोहरा स्वप्न होता है। यदि तुम्हें वर्कले में निन्द्रा त्रांती है, ता यह दाहरी निद्रा का द्रपानत है। क्या होता है ? तुम फिर जागते हो। कभी २ स्वप्नों में हम एक स्थान पर सो जाते हैं और एक ही निरन्तर स्वप्न में फिर जात पड़त हैं। इसी तरह यहां तम लेटे हुए थे और स्वप्न में तुम अपने की वर्कले में पाते हो। वर्कल पदार्थ था और तुम द्रव्हा थे। द्रव्हा सो गया,पदार्थ वर्कले वही बना रहा, द्रव्टा दवक गया श्रीराफर उठा। तुमने अपने को फिर वर्कले मे पाया, किन्तु तुम्हारी नींद ठीक जैसी की तैसी जारी है। वर्कत से श्राप लोजेंजिलस Los Ageles गये। वहां तुम ऋपन एक बिर जिल्हे घरमें ठहरे, श्रौर फिर सो गय। वहां लोजें।जलस Los Angeles तम्हारे मित्र का मकान इत्यादि पदार्थ थे और तुन द्रष्टा थे। वहां द्रष्टा दव या सा जाता है और फिर उठता है। लोज़ीजलस में एक अपकी लेने के बाद तुम लिक श्रावज़र्वेटरी ( Lick Observatory) को जाने हो। लिक आबज्वेंटरी (वेध शाला) में भी श्राप एक भएकी लेते हैं। लिक श्राव जर्वेटरी पदार्थ थी श्रीर श्राप द्रष्टा थे। कुङ्ग देर के लिये द्रष्टा दब जाता या विराम लता है, और फिर उठता है। लिक आवज-

बेंटरी से आप श्रीष्मावास (Summer resort) को जाते हैं, श्रीर श्राप जब वहां थे तो श्रीर कोई श्राप के कुदुम्ब का श्राता है श्रीर श्राप को जगा देता है। यहां श्राप ही श्रीष्मा- बास थे श्रीर श्राप की जगा देता है। यहां श्राप ही श्रीष्मा- बास थे श्रीर श्राप ही उस श्रीरमावास का सुख भोगने बाला मनुष्य भी। जब श्राप जाग पड़ते हो, द्रष्टा श्रीर पदार्थ दोनों सल बसते हैं वे देवों गायब हो जाते हैं। द्रष्टा श्रीर हश्य दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। किन्तु जब श्राप स्वप्त देख रहे थे, तब केवल द्रष्टा द्वक गया था श्रीर पदार्थ बन रहे थे। तुम श्रस्तियत में नहीं जागे थे।

अव इस दृष्टान्त को घटाइये। वेदान्त के अनुसार यह विश्व, यह विशाल संसार भी एक स्वप्त है। इस विशाल दुनिया के स्वप्न में सब देश, काल, वस्तु, यह समस्त विश्व जिस आप वाहर देखेत हैं, पदार्थ हैं; और जिसे आप "मेरा शरीर", मेरा तुच्छ अपना आप कहते हैं, वह भी पदार्थ है। जव एक साधारण मनुष्य मर जाता है, तव क्या होता है ? माया या श्रविद्या का लंबा स्वप्त नहीं भंग होता है, किन्त जैसा का तैसा बना रहता है। वह मरता है। मृत्यु का अर्थ केवल द्रष्टा का द्वक जाना वा दूर हो जाना है, पदार्थ वहीं का वहीं वना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । सो जब एक मनुष्य यहां मरता है, वह दूसरे जन्म में फिर जगता है । वह वही संसार अपने इदीगिर्द पाता है जिस से उस का मरते समय प्यार था। मान लो कि इस दूसरे जन्म में वह द० या ६० साल जीता है, श्रौर फिर मर जाता है। तब फिर हम देखते हैं कि दूसरे जन्म में जो वर्कले या लौज़ेंजिलस के तुल्य था, पदार्थ वही बना रहा श्रीर केवल इष्टा कुछ देर के लिये दबका (लुप्त) रहा। परिणाम यह । क कुछ समय के बाद वह फिर पैदा हुआ है। तीसरी ज़िन्दगी में वह ७० या प० वर्ष जीता है, श्रोर तदुपरान्त फिर मर जाता है। पदार्थ जो लिक वेधगृह (Lick Observatory) के समान था, वही बना रहता है; द्रष्टा दवक जाता वा तिराधान हो जाता है, श्रोर पुनः पकट होता है। इस प्रकार यह जन्म श्रोर गृत्यु, जन्म श्रोर मृत्यु का सिलस्लिता तब तक जारी रहेगा, जब तक द्रष्टा श्रोर हश्य दोनों साथ हीन दब जाँगों वा न लुप्त हो जायेंगे। जब तक दुनिया श्राप को श्रपने से भिन्न मालूप पड़नी है, तब तक इस संसार में श्राप एक केदी हैं, श्राप सदा इस श्रावागमन, जन्म श्रोर मृत्यु के पिहये में बंधे रहेंगे। यह (पिहया) तुम्होर दिशान स्वावागी श्रीर नीचे ले जायगा। श्राप को कभी केरि विश्राम या शान्त न मिलेगी।

श्रव वेशनत कहना है। जो बच जाता है वह अपने श्राप है। में द्राग श्रीर पदार्थ को पाता है। जब जागने पर हमें डाक्टर जाह जन की तरह जान की उपलिध हो जाती है कि हमीं स्वप्न के द्राग हैं, श्रीर हमीं पदार्थ, तब हम मुक्क हो जाते हैं। दुनिया मेरा शरीर है श्रीर सम्पूर्ण विश्व मेरा श्रीर है, जो कोई एता कह सकता है वह श्रावागमन के बन्धन से मुक्क है। वह कहां जा सकता है ? वह कहां श्रा सकता है ? कोई स्थान एता नहीं है जो उस से परिपूर्ण न हो, वह तो एक श्रनन्त है। कहां वह जायगा? कहां वह श्रावागमन के बन्धन से मुक्क है। वह प्रमुश्रों का प्रमु है, श्रावागमन के बन्धन से मुक्क है। पूर्वीय भारत का हरेक बच्चा माता के दुध के साथ इन एक इच्छा को पीता है कि "मुक्त एसा श्रमुनव हो कि में श्रावागमन के श्रधीन न रह सक्त मैं (जन्म-मरण से) बच जाऊँ, श्रीर ईश्वरीय चेतना ( ईश्वरी-ज्ञान ) में पूर्ण आनन्द तथा कल्याण की आदित करूँ"।

मिलटन की जीवनी में एक महिला के सम्बन्ध में, जो उस की स्त्री थी, एक वड़ी सुन्दर कथा दी हुई है। उस (स्त्री) ने स्वप्न में अपन पति को देखा और उस का हृद्य पति के लिये छुटपटाने लगा। उस ने उस की श्रंक में भर कर (गले नगा कर) कहा, "मेरे स्वामी !मैं सर्वथा हुण्हार्रीहूँ।" ठीक इसी चण उल की आँख खुल गई, श्रीर उसन देखा कि वह कुता जो उसी के पर्तन पर सीया हुआ था अपना शरीर डस के शरीर में सटा रहा है। कुला विस्तरे से ड़छल कर जुर्मीन पर जला गया। वास्तव में कुने की दाव या लिपट उसे स्वप्त में अपने पति की दाव या लिएट मालूम हुई थी। यदि कुत्ते ने अपनी देह और अधिकाधिक दवाई होती तो उसे (स्त्री को) एक महान् हिमालय अपनी छाती पर प्रतीत होता। श्रीर वदान्त कहता है, जब तक श्रविद्या का कुला,मायाका कुता तुम्हें नीचे दवाता रहता है,तव तक तुम्हारे स्वप्त निरन्तर अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे वदलते रहतेहैं। कभो तुन्हें पति श्रीर कभी तुन्हें प्रवल हिमालय द्वाता है। श्रांस् श्रोर मुसक्यानके बीचमें तुम सदा लटकनकी तरह भूलते रहोगे, संसार का तुम्हारे दिल पर बड़ा वासा पड़ेगा तुम्हारे - लिये चैन का नाम न होगा। वेदान्त कहता है, " अविद्या के इस कुत्ते से अपने को छुटाओं, अपने को सर्वरहिनाय परमेश्वर बनाओ, अपने की वह बनाओ, उसे अनुभव करो श्रीर तुम फिर स्वाधीन हो।"

हज़ारों रूपों में चाहे तू चिकत करे, तथापि पे एक प्यारे! में तुभे ठीक पहचानता हूँ, तु ग्रपने चेहरे को चाहे जादू से छिपांव, इत्यादि।

## कचा-प्रश्नों के उत्तर।

गोलडेन गेट हाल, रिववार, २४ जनवरी १९०३, महिलाओं और खज्जनों के परिवर्तन-शरिस रूपों में अमर स्वरूप।

प्रन चें।टे वच्चे क्यों मरते हैं ?

इन प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक विचार करने का हम समय नहीं है, किन्तु केवल उत्तर की ख्रोर संकेत करेंगे।

उत्तर - यह एक पुस्तक किसी की रची हुई है। इस पुस्तक में अनेक अंग्रेज़ी वाक्य हैं, और उन के अलावा, कहीं कहीं संस्कृत पद्य या वाक्य उद्धृत किये गये हैं। श्राप जानते हैं कि जिस क़लम से हम श्रेंग्रेज़ी लिखते हैं उस से विभिन्न प्रकार की क़लम की ज़रूरत हमें संस्कृत लिखने के लिये पड़ती है। अतएव जब कोई अन्थकार अंग्रेज़ी लिखता है, तब वह एक प्रकार की क़लम का प्रयोग करता है, श्रौर जब वह लंस्कृत लिखता है तब उसे वह क़लम बदलनी पड़ती है, और इसी तरह ( अन्य भाषा के लिखते समय)। इसी प्रकार जब तक तुम इस एक सांसारिक शरीर में रह रहे हो, तव तक तुम अपने इस शरीर का उसी तरह व्यवहार करते हो जिस तरह तुम एक कलम से काम लेते हो। इस शरीर का तुम तभी तक धारण या शासन करते हो जब तक इस से तुम्हारा काम चलता है। जब देह इतनी बूढ़ी और रोगी हो जाती है कि फिर उस से तुम्हारा काम नहीं चलता, तब तुम उसे दूर फेंक देते हो,

तुम उसी तरह दूसरा शरीर धारण कर लेते हो जिस तरह कपड़े पुराने हो जाने पर तुम उन्हें बदल कर दूसरे कपड़े धारण कर लेते हो। इस में कुछ भी भयंकर बात नहीं है। यह तो विलकुल स्वाभाविक है।

वरुते क्यों मरते हैं ? यह एक मनुष्य जिस की विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ हैं। एक समय आता है जब वह विशेष प्रकार की इच्छाएँ बद्ल जाती हैं श्रीर दूसरी या विभिन्न प्रकार की इच्छ। पँ हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, एक मनुष्य अमेरिका के किसी नगर में बहुत काल तक रहता है। वह ऐसा साहित्य पढ़ता है, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन श्रीर चिन्तन करता है कि उस की श्रन्तरिक इच्छाएँ श्रीर वृत्तियां बदल जाती हैं। सान लो कि उसका मन पूर्वीय रंगमें रंग जाता है, अर्थात् हिन्दू हो जाता है। यह अपना अमेरिकन धंधा कुछ दिनों तय तक किय जाता है, जब तक उस के समस्त आन्तरिक भाव और इच्छाएँ उस की बाहरी इच्छात्रों से दिलकुल न्यारी नहीं हो जाती। श्रव वह श्रमे-रिका का नहीं रह गया; वह भारत का हो गया है श्रीर भारत में उसे पैदा होता चाहिय। साथ ही एक घनी पुरुष जो उसे रुचता है, उस के लाथ रहने का वह वड़ा इच्छुक - है। मान लो, सैनफ़ांसिस्कों के नगर-पति या किसी और बड़े आदमी से लगान होने की उस की जो इच्छा थी वह उतनी प्रवल नहीं थी जितनी भारत में जन्म लेने की अभि-लापा। अव इस पहली इच्छा का पूर्ण होना आवश्यक है, श्रीर दूसरी इच्छा का भी। इस का निपटारा कैसे हो? परिस्थिति ऐसी है कि वह उस का अपने उस मनुष्य से सम्पर्क न होने देगी जिस से उसे श्रति सेनह है। इस लिये वह मरता है, तथा अमुक अमुक नगर-पित (मेयर) के पुत्र के रूप में, या जिस बड़े आदमी ने उसे आकृष्य किया था, उस का लड़का हो कर पैदा होता है। इस मनुष्य से, जिसने उसे आकृष्य किया था, उस का बत तक सम्बन्ध बना रहता है, जब तक रहने की अंबधि की, या इस प्रिय पुरुष से लगाव की समाप्ति नहीं हो जाती। इस के बाद अब उसे भारत में पैदा होना है, ताकि दूसरी संखित इच्छाएँ परिपूर्ण हों। यह कारण है दच्चों के भरने का।

इस एक (ब्यक्त ) से विता या माता की हैसियत से सम्बन्ध होने की इच्छा श्रंशज़ी श्रक्तों में लिखी हुई एक बड़ी किताब में एक संस्कृत एंक्ति के तुल्य है। इस तरह जो बच्चे छोटेपन में ही मर जाते हैं, वे उन किताबों में, जो निरानिर किसी विदेशी भाषा में नहीं लिखी हुई हैं, प्रमाण की एंक्तियों के समान हैं।

प्रदन - रूपया नेकी और बदी में प्रभेद (फर्क़) की रेखा बताइये।

उत्तर-यह एक सीढ़ी है। यदि तुम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो. तो वह नेकी है, और यदि तुम सीढ़ी पर नीचे उतरी, तो वह बदी है।

गणित विद्या में हमें विभिन्त समपदस्थ सूत्र (co-ordinate axioms मिलते हैं। किसी सूत्र का कोई ऐसी स्थित नहीं है जिसमें वह अपने आप से धन या ऋण(positive or negative) कहा जाता हो। धन और ऋण तो सम्बन्धवाची या सापेनक relative) शब्द हैं।

इसा तरह वेदान्त क अनुसार ने की और बदी सापेल्यक शब्द हैं। ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जहां पर तुम यह कह सको कि यहां बदी रुक जाती है और नेकी गुरु होती है।

यह एक रेखा है जिसका शीर्ष (vertex) गणित में य है। किसी विन्दुकी गात यदि एक श्रोर को होती है तो धन कडलाती हैं और दूसरी अथवा विपरीत और की होती है ता ऋण फहजाती है। किन्तु विन्दु की वही।स्थति ऋण के स्थित विन्दु ले धन कही जा सकती है, और दूनरी ओर से या धन के स्थित विनदु से ऋग कही जा सकती है। इसी तरह से यदि आप किसी विशेष प्रकार के कार्य से <mark>ऋागे को और उपरको वह रहे हो</mark>, यदि ऋाष सत्य के निकट पहुँच रहे हो, तो वह नेकी हो जाती है। यदि किसी विरोप प्रकार के कार्य से ग्राप सत्य से भटक जाते हो, ते। वह कार्य श्चाप के लिये विच है। यदि विवाह सम्बन्ध से श्चाप विश्व-प्रेम के, सार्वमीन प्रकाश के, जो संस्तार में व्याप्त है, निकट पहुँच रहे हैं, ता विवाह वन्धन आप के लिये अच्छे हैं। यदि विहाय-बन्धन से आप विश्व-प्रेम और विश्व-प्रकाश क निकट नहीं पहुँच रहे हैं, तो श्रोह ! वे तुम्हारे लिये विष हैं,वे पापमय हैं, तब तो विवाह-बन्धन तुम्हारे लिये अभिशाप (curse) 養1

वेदान्त के श्रनुसार हरेक व्यक्ति को इन पाशिवक रक्ष्णाओं में होकर निकलना पड़ता है। यह कर्म का सिद्धान्त है। विकासवाद के दरौं पर सब लोग उन्नति कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, श्रागे श्रीर श्रागे जा रहे हैं।

कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल ही में पशु-शरीर से आये हैं भीर मानव शरीर में पग रक्खा है। उनमें पाशविक आभि लाषाओं की प्रवत्तता होना अनिवार्य है। उन्हों ने हाल ही में भेड़ियों, चीतों, कुत्तों, शुक्रों इत्यादि के शरीर छोड़े हैं, और उनमें उन इच्छाओं का अधिक होना ठीक ही है। जड़ता वा तमस्के नियम (Law of Inertia) से इतने तक तो सीधी रेखा में प्रत्येक व्यक्ति की गीत सहश रहती है।

यदि जड़ता का नियम इस दुनिया से हटा लिया जाय, तो दुनिया अस्त व्यस्त दशा में हो जाय । यदि जड़ता का नियम हटा लिया जाय तो वे लोग जो पशुओं की योनियों से आये हैं पाश्विक प्रकृति के ही बने रहें। हमें इन लोगों की निन्दा वैसे ही नहीं करना चाहिये जैसे कि बहती निद्यों से हम घृणा नहीं करते। हमें कोई हक नहीं है कि उन्हें हम पापी कह कर घृणित समझे। जिन लोगा को हम दुष्ट या दोषी कहते हैं, उनसे घृणा करने का हमें काई अधिक र नहीं है। इन पापी कहे जाने वालों से प्रेम करने का हमें अधिकार है। ईसा कहते हैं (Love the sinner) "पापी पर प्रेम करो"। यही वदान्त स्पष्ट करता है कि उनसे घृणा करने का कोई शुक्ति संगत कारण नहीं है। उनके लिये पापी होना स्वाभाविक है।

अपने आप से ये लोग अपना लह्य बना ही क्या सकते हैं ? उन्हें बढ़ना होगा। जड़ता का कानून अकेला ही नहीं इस दुनिया का शासन कर रहा है। यदि वे जीवित हैं तो उन्हें अवश्य उस जड़ता को जीत लेना होगा।

मौलिक जड़ता (original Inertia) में शक्ति जो परिवर्तन पैदा करती है उसी से सब ताक्रत जानी जाती है। यदि प्रगति (हरकत) की मौलिक रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वहां कोई शक्ति नहीं है, कोई जीवन नहीं है। अब ये लोग यदि जीवित कहलाने की इच्छा रखते हैं,तो उन्हें अवश्य वह जीवित शक्ति पकट करना चाहिये, अपने को उलक्षन से निकालना चाहिये, अपने में शक्ति का परि-वर्तन करना चाहिये, और शक्ति या आस्मिल-एकि के इस परिवर्तन से उन्हें अपनी स्वाभाविक अञ्चित को पूर्ण रूप से वदलना होगा। यहाँ 'स्वाभाविक' शब्द आया है। इसे समक्षा देना चाहिये क्योंकि यह 'स्वाभाविक' शब्द हजारों को नहीं, लाखों को भटकान का कारण होता है, (इसके नाम से) सब तरह की बुराखों और लंकटों का पापण और मोत्साहन होता है।

कुछ लोग सोचते हैं कि 'स्वाभाविक' का अर्थ चित्त में आने वाली सब पाशिवक इच्छायें और दिकार हैं। वे कहते हैं "हमें अपन मनी-विकारों के घेड़े छुंड़ देने चाहियें, हमें उन वागों की छुंड़ देना चाहिये जो हमार सच्चे आचरण की काबू में रखती हैं, हमें स्वाधीन होने दें। ' किन्तु इस स्वाधानता से सांखारिक, पाशिवक जीवन के सिवाय और कुछ भी अभिनेत नहीं है।

यहां एक खिलीना-गाड़ां है, पूरी तेज़ी ल दोड़ रही है। खींचने वाली ताकत को हटा लो, कुछ दूर तक गाड़ी अपने आप ही दोड़ेगी। क्यों? कारण यह है कि गाड़ी का उस तरह दोड़ना स्टालिक है, क्योंकि शिक्क या उस (गाड़ी) का वेग चाहता था कि वह आंग और आंग बढ़े। यह स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में स्वाभाविक का अर्थ वा तक्ष्म है, और इस्ते चाहती थी कि गाड़ी उस ओर दोड़े। जब कोई ढेला आकाश में फेंका जाता है तो जड़ता के कारण उस का आंग और वढ़ना स्वाभाविक है। लड़कों का लट्टू अपनी तेज़ी या वेग से गिन गिन घूमता रहता है। उस के लिये गिन-गिन घूमना स्वाभाविक है।

इसी तरह जब पशुम्रों की योनियों में थे, तब तुम एक विशेष दिशा में दौड़ते रहे थे। जब पशुम्रों के शरीरों में थे, तब पाश्विक विकारों को तुष्त करने की भ्रोर लोग दौड़ते थे। यह स्वाभाविक था। तब स्वभावतः वह (पाश्विक विकार) तुम्हें दिये गये थे, श्रोर साथ ही ये कार्य तुम्हारे लिये विलकुल उपयुक्त थे, क्योंकि उन कार्मों श्रोर इच्छाश्रों से तुम्हारा उत्थःन हुआ था, वे कार्य श्रोर इच्छायं तुम्हारे लिये नेकियां थीं, उन के द्वारा तुम उहे, तुम्हें श्रावश्यक श्वान की प्राप्ति हुई।

कोई कुत्ता याँद कुत्तेरनेस काम करता है तो उसे पापी न कहो, न सुश्रर को सुश्ररपन के काम करने के लिये पापी कहो।

जब तुम मनुष्य के शरीर में आये, तब तुम में वैसी ही । पाश्चिक इच्छाओं का होना स्वाभाविक था कि जिन के तुम पश्चओं की योनियों में श्रभ्यासी थे। यह एक मनुष्य-शरीर है ये कार्य स्वभावतः होते हैं,श्रोर इन का कारण है तुम्हारी जड़ता। जब तुम पश्चओं की योनियों में थे तब के स्वाभाविक कार्य इन का हेतु हैं। इस तरह पर 'स्वाभाविक ' शब्द का श्रथे तमोगुण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। किन्तु जड़ता तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति दिखाने या प्रकट करने वाली वस्तु नहीं है। वह तुम्हार में सृतक तत्वों को प्रकट करती है, वह ईश्वरत्व वा देवत्व को नहीं प्रकट करती।

मनुष्य तभी वास्तविक मनुष्य है जब वह इस तमस को जीतता श्रीर मिटा देता है, जब वह इस से ऊपर उठता है। य पाशविक वासनाएँ श्रीर विकार पश्चर्यों के लिये बिलकुल स्वामाविक हैं श्रीर कुछ प्रकार के पेंसे मनुष्यों के लिये भी स्वाभाविक हैं कि जिन्हों ने अभी अभी नर-देंह में पैर रक्खा है। ये इन इच्छाओं का अनुभरण करने में चाहे स्वतंत्र हों, किन्तु कुछ काल के वाद उन्हें इन को छोड़ना होगा, इन से ऊपर उठना होगा, इन से आगे बढ़ना होगा।

एक कहानी सुनिये जो वेमौके न होगी । आरत दर्प में तुलसीदास नाम के (राम के एक पूच पुरुष) एक सहात्या थे। वे अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करने थे। उन्हें अपनी जो पर जितना प्यार था उतना पहले कर्मा किली का श्रपनी खी पर न हुआ होगा। एक बार उन की स्त्री को अपने पिता के घर जाना पड़ा, जो दूसरे गांच में दिखा था. महात्या जिल गांव में रहते थे उस से सात या आठ कील की दूरि पर यह था। तुलसोदाल की स्त्री-वियोग न मह संघ, और इप विष श्रपना घर छोड़ कर स्त्री की स्रोक्त में तथ । रात के राज्यह बंज के लगभग उन्हों ने उस (स्त्री) के प्रतथान की कात सुनी और अपने आततायीयन ( desperation ) संवे पागत की तरह प्राने घरले दी है। दानों गांवी के बीच ने पत नदी पड़ती थी, और नदी की तेज़ धारा के कारण राग के समय उस पार करना बड़ा कठित था, और इस के नियाय उस समय में ओई व्यक्ति ( सहायक ) विस्ता नहीं था। नदी के तट पर तुलसीदास जी की एक सड़ी हुई का स मिली। अपने उन्मत प्रेम में, अपनी की के पास पहुँ यन के श्राततायीपन में, उन्हों ने कसकर लाश पकड़ी श्रीर पर कर नदी पार हो गये, कुशल पूर्वक उस पार पहुँच गये। दौड़त २ जब वे उस घर पर पहुँ वे, जहाँ उन की स्त्री थी, ना सब द्वार बन्द मिले। वे न तो भीतर घुस सके, श्रोर न किसी नौकर

या घर वाले की जगा सके, क्यों के वे सब कोई अत्यन्त भीतरी कमरों में सो रहे थे। अब वे क्या करते ? आप जानते हैं कि लोग कहते हैं, राह में यदि नदी हो तो प्रेम उसे तैर जाता है, राह में यदि पहाड़ हों, तो प्रेम उन पर चढ़ जाता है। सा प्रेम के पँख पर तुलसीदास का अपनी स्त्री के पास पहुँचना था । जब उन का दिमाग व्याकुल ( भ्रान्त ) हो रहा था, तब उन्हें मकान से लटकती हुई कोई वस्तु दिखाई पड़ी, जिसे उन्हों ने रस्सी समस्ता। उन्हों ने विचारा कि वेरी स्त्री मुक्त से इतना श्रधिक प्रेम करती है कि मेरे ऊपर बढ़ने के लिये उसने रस्सी लटका रक्खी है। वे बहुत खुश हुए। यह रस्सी नहीं थी किन्तु लम्बा साँप था। उन्हों ने साँप को घर पकड़ा, श्रीर साँप ने उन की काटा नहीं। श्रीर इस प्रकार से वे घर की ऊपर की मंज़िल पर चढ़ गये, श्रीर जिस कमरे में उन की स्त्री सोई हुई थीं, उस में वे जा दाखिल दुए। वह चिकत होकर उठा और बोली, "तुम यहां कैसे पहुँचे, यह बड़े आश्चर्य की बात है ?" वे आतन्दाश्च गिराते हुए बोले, "ऐ अहं ! स्वयं तुम्हीं ने मेरे लिये यहां का सार्ग इतना सरल कर दिया था। क्या तुम ने नदा के पार आने को भेरे ।लये एक प्रकार की डोंगी तट पर नहीं रख दी थी, और ऊपर चढ़ने के लिये क्या तुम ने दिवाल पर रस्सी नहीं लटका रक्खी थी" ? व विविष्त थे, प्रेम ने उन्हें पागल कर दिया था। स्त्रा करुणा और हर्ष के श्रांस् बहाने लगी। वह विद्वान् नारी थी।दिश्या बुाद्ध की देवी थी। उसने कहा, 'हे देव । दिव्यस्वरूप) ! ह प्राणप्यारे ! इस प्रत्यच मुक्त में,मेरे इस शरीर में, जा द्व्य तत्त्व ( श्रात्मा ) है, जो इस का आधार और रिज्ञक है, उससे यदि आप को इतना ही अधिक प्रेम होता, तो आप ईश्वर हो जात,

होते त्राप संसार के सब से बड़े महात्मा होते । आप पूर्वकर के एक बड़े सिद्ध होते, समग्र विश्व के आप पूज-

स्त्री जब उन्हें ईश्वरत्व की भावना का उपदेश दे रही थी, श्रौर उन्हें सिखा रही थी कि परमेश्वर में श्रौर सुक्रम अभदता है, तब वोली, "पे प्यार पित ! क्या तुम्हें मेरे इस शरीर से प्रेम है। यह शरीर तो केवल अस्थायी है। इसने तम्हारा घर छोड़ा, श्रौर यह इस घर चला श्राया। इसी तरह यह देह आज या कल्ह इस लोक को भी छोड़ सकती है। .यह देह आज ही बीमार हो सकती है और एक चल में इसकी सारी सुन्दरता रफूचकर हो सकती है। श्रव देखिय, वह कौन चीज़ है जिसने मरे कपोलों को खिला रक्खा है, मेरे नेत्रों की ज्योति किसकी दी हुई है, मेरे शरीर की कान्ति कहां से आई, वह कौन वस्तु है जो मेरे नयनों के द्वारा चमकती है, मेरे केशों का यह सोनहला रंग किस ने प्रदान किया है, मेरी इन्द्रियों श्रौर मेरी देड में जीवन श्रौर प्रकाश तथा कर्मण्यता किसकी करतूत है ? देखी प्यारे ! तुम्हें मोहित करने वाला यह चर्म, मेरा यह शरीर नहीं है। कृपया ध्यान दीजिये, कृपया देखिये, वह कीन है ? वह मरा सच्चा ईश्वर, आतमा है जो तुम्हें माहित और वशीभूत तथा आसक्र करता है। वह मुक्त में परमेश्वर है, और कोई नहीं । वह परमात्मा है, श्रीर कुछ नहीं। वह, वह परत्रह्म है, सर्वेश्वर मेरे अन्दर है, और कुछ नहीं। उस परमेश्वर का अनुभव करो, सर्वत्र उस परमेश्वर को देखा। क्या वही परमात्मा, परमेश्वर नक्षत्रों में, चन्द्र में नहीं मौजूद है, सीधा तुम्हारी श्रोर नहीं देख रहा है ?"

तुलसीदास जी विषयसेवा, श्रोमैदासनात्री, तथा सांसानिक अनुरागों से ऊपर उठ गये। उन्हों ने, जिन्हें पहले पक स्त्री ही से इस्लाधारण प्रेम था, श्रव उस परवाहें की को, उस प्योर स्वरूप की संसार में सब कहीं अनुभव किया । यहां तक कि यह (तुलसीदास) परमेश्वर का पक प्रेमी, परमात्मा का मतवाला महात्मा, श्रीर गुद्ध पवित्र दुन्ना एक दिन जंगल में जाते जाते एक एंस न्नादमी के पाल पहुँचा जिलके हाथ में कुल्हाड़ी थी और जो सरो के एक सुन्दर पेड़ का काटने ही वाला था। जब कुल्इन्डी की चेटिं सरो के छुन्दर वृत्त की जड़ीं पर पड़ने लगीं, तब तुलसीदास जी का मूर्छा आने वाला ही थी। वह अपट कर उस मनुष्य के पास गया और बोला 'तुम्होरे ये वार कुमें केल क्षुँकोर हैं,वे मेरे कलेजे को छेद रहे हैं। दया करके पेश न करे। " उस अनुष्य ने पूछा "महात्मा ! यह केंद्रि ?" तुलकीदास जी न कहा, 'महाराय! यह सरा, यह सुन्दर पेड़ नेरा प्यारा है, इस में में ऋपना रूच्या परमात्मा देखता हूँ, इलमें मुक्त परमध्वर दिखाई देता है "।

ध्य परमेश्वर उसकी की, उसकी वच्चा, उसकी माँ, उनकी वहन और उसका सब कुछ होगया। उसकी सारी शांद्र, उसका सम्पूर्ण प्रेम परमेश्वर के चरलें में निद्धावर-होगया; परमात्मा की, सत्य की समर्पित होगया, और तुस्कीदास जी ने उस मनुष्य से यों कहा, "हुक वहां अपना प्यारा दिखाई देता है, में अपने प्यारे परमश्वर पर चोटें पड़ते नहीं सह सकता।"

एक दिन एक मनुष्य एक वारहर्सिंगा या हिरन को मारने वाला था। परिवातमा महात्मा (तुलक्षीदास जी , ने उसे देखा। वह 'तुलसीहास जी) वहां पहुँचे और अपने की उस मनुष्य के चरणों पर डाल दिया जो बारहिंसेंग का बध करनेवाला था। उस मनुष्य ने पूछा, "महात्मा! यह क्या वात है"? महात्मा जी बोले, "अरं! दया करके हिरन को बक्श दो, देखों उन ख्वस्त अँखों से मेरा प्यारा देख रहा है। अरं! मरे इस शरीर को मार डालो, परमेश्वर के नाम में, परमात्मा के नाम में इस शरीर का बलिदान कर दो, मरे शरीर का बलिदान कर दो, में अविनाशी हूँ, किन्तु बक्श दो, अरं! प्यार को छोड़ दो।"

इस संसार में जो सब मनोहरता तुम देखते हो वह सच्च परमश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है, वही है जो तुम्हारे किये एक प्यारे के शरीर में प्रकट होता है, वही है जो वृज्ञों, पहाड़ों और पहाड़ियों की विभिन्न पोशाक धारण करना है। इसे अनुभव करो, क्योंकि इसी तरह तुम सब सांसारिक विकारों और वासनाओं से ऊपर उठ सकते हो। सांसारिक इच्छाओं के आध्यात्मिक प्रयोग का और उन्हीं के लिये उन के प्रयोग का यही उपाय है। तुम अपनी आध्यात्मिक सत्यानाशी कर रह हो, तुम पापी हो रहे हो। किन्तु यदि इन का उचित उपयोग करके तुम इन स्वोक्षिक लालसाओं को उन्तत करो, तो तुम इन्हीं कामों को सुग्यमय बना सकते हो।

हाह्य-रियास बाद (Theory of Evolution) के अनुसार इस "अपूर्ण" से "पूर्ण" होते हैं । क्या इस से आवागमन सिद्ध होता है ?

उत्तर.—इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के आवागमन का प्रसारण (विस्तार) प्रारम्भ से होता है श्रोर पीछे लौटने वाला नहीं होता, चाहे कोई मनुष्य फल्ह कुत्ता भी हो जाय। एक मनुष्य का अपनेको सुत्रर बनाने का कल्ह वाला उदाहरण सांकेतिक (काल्पनिक) मामला है; केवल एक पहलू लिया गया था। किन्तु एक बढ़े प्रश्न का विचार करते समय हम दोनों पन्न ग्रहण करना चाहिये।

विद्यार्थियों को गति-विद्या (Dynamics) पढ़ाते समय हम किया और प्रतिक्रिया के क़ानून को अकेला ही मान लेते हैं, मानो दूसरे क़ानून उस काल में निष्क्रिय हो गये हैं। बाद को हमारी आगे की शिल्ला में हमें उन सब नियमों को (हिसाब में) लेना पड़ता है। इस तरह पिछुले व्याख्यान में समय के अभाव से केवल एक अवस्था पर विचार किया गया था। इस पश्न पर विचार करते समय दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

दे एक मनुष्य आज चाहे पीछे लौट जाने की चेष्टा करे, नहीं नहीं, बिक एक निम्नतर पशु की तरह जीवन बिताने की यथाशिक पूरी चेष्टा करे। वह अपने चित्त से सब ऊँची और उत्तम भावनाएँ भले ही निकाल देने की कोशिश करे। यदि उसे अपने को बन्दर बनाने में, और अपनी इच्छाओं को निरा-निर पाशिविक बनाने में वस्तुतः सफलता हो जाय, तो दूसर जन्म में वह अवश्य बन्दर पैदा होगा। किन्तु मनुष्य ऐसा नहां कर सकता, क्योंकि दूसरी शिक्तयां भी हैं, जो उसे रोकती हैं। वे कौन सी शिक्तयां हैं? वे हैं जिन्हें रंज, कष्ट और यातना कहा जाता है, वे तिनक भी पीछे लौटा देने के विरुद्ध, अचूक साधन हैं। ये शिक्तयां आप को पीछे, नहीं लौटने देंगी। इस प्रकार उन्नित सुरिचत है। परिणाम-वाद का जीवन उन्नित है, और उन्नित होना ही चाहिये,

तथा इस प्रकार से निरन्तर संघर्ष श्रौर निरन्तर संग्राम श्रावश्यक हैं।

इसी तरह, वेदान्त कहता है, तुम्हारे शरीरों में जो संघर्ष हो रहा है, ये सब तकलीफें, चिन्ता, व्यथा, यातना, रंज, खटका, क्लेश, चोभ, परेशानी, जिन से तुम्हारे दिल सताये जा रहे हैं, और जो तुम्हारे चित्त में भयंकर संग्राम करती हैं, तुम्हें श्राग बढ़ाती हैं। इन शक्तियों के द्वारा, हमें विश्वास हैं, तुम्हें श्राग बढ़ना होगा, श्रोर कल यह दिखाया जा चुका है कि इच्छाओं की प्रतिकृतता श्रोर पारस्परिक विरोध संग्राम का कारण होता है।

कोई परिस्थिति एक मनुष्य के लिये सुखकर श्लोर दूसरे के लिये दुखःकर हो सकती है। उदाहरण के लिये, यदि किसी मनुष्य की तनख्वाह या आमदनी हज़ार रुपये महीने से घट कर पाँच सौ रुपये मासिक हो जाय, तो वह पाँच सौ मासिक उस के लिये चिन्ता श्रीर क्लेश का कारण होगा। दूसरी श्रोर, यदि सौ रुपये मासिक पाने वाला पाँच सौ मासिक वेतन का पद पा जाय, तो वह पद उस के लिये स्वर्ग हो जायगा, सुख, हर्ष श्रोर शान्ति का कारण होगा। इसी तरह कोई स्थिति या पद अपने आप से बुरा या भला नहीं कहा जा सकता। अपने आप से सब स्थितियां अनिश्चित हैं, जैसे कोई कम अपने आप से पाप पूर्ण या पुरायमय नहीं हैं। बाहरी गिर्दनवाह और परिस्थिति से आप के सम्बन्ध पर सब कुछ निर्भर है। यदि यह हालत उन्नति की है, तो श्राप खुश हैं; यदि यह हालत उन्नति की नहीं है, तो श्राप दुः खी और पीड़ित हैं। इस प्रकार ये इच्छाएँ भिन्न प्रकारों की होने के कारण ऐसी हैं जिन से तुम्हारी उन्नति होती है, और इन के कारण का सम्बन्ध तथा आगमन पिछली योनियों से नहीं है। ये इच्छाएँ चाहती हैं कि आप ज़ड़ता को जीतें। यदि जड़ता प्रवल की जाय और आत्मिक शिक्ष दुवेल हो जाय, तो आप क्लश भोगते हैं। यह यातना, यह दर्द एक प्रकार की आध्यात्मिक सूचना है, इस से तुम मानो ठीक राह पर आ जाते हो, और तुम्हें अपनी उच्चतर प्रकृति की याद आ जाती है, और इस प्रकार से तुन्हारे आतिमक रोग का निवारण होता है। व्यथा और यातना संसार के लिये कल्याण (मुगरक, blessings) हैं। व्यथा और यातना के लिये कल्याण (मुगरक, blessings) हैं। इस प्रकार वेदान्त कहता है कि यातना के इस क़ानून के द्वारा आप के पतन की कोई आशंका नहीं है। मत सोचो कि तुम कभी भी नीचे घसीटे जाओंगे, कभी भी तुम पिछड़ोंगे।

यदि तुम किसी की अपने से बहुत आगे बड़ा हुआ। देखते हो, तो डाह न करो, क्योंकि तुम स्वयं वहीं पर एक दिन होगे। और यदि तुम अपने आप से किसी की बहुत नीचे या पीछे देखते हो, तो उसे तुच्छ न समस्रो, क्योंकि एक दिन वह भी वहां पर होगा जहां तुम अब हो। दस जन्म पीछे तुम जहां पर थे छुछ लोग आज वहां हैं, और कुछ लोग आज वहां हैं, और कुछ लोग आज वहां हैं जहां तुम अब से दस जन्मों। में पहुँचोगे। इस कारण तुम्हें सब पर सावभीन प्रेम होना चाहिये, किसी को तुच्छ न समस्रना चाहिये। जो तुमसे अधिक ऊँचे पर हैं उनसे डाह न करो क्योंकि व्यास्प्रस्व तुम वहां पर होगे।

ं प्रश्न-यदि व्यथा के नियम के द्वारा हम उन्नर्ति करने को बाध्य हैं, तो क्या वंशपरम्परा के नियम में कोई सच्चाई है ? बच्चे अपने पिता माताओं के विशेष रोगों से क्लेश पांते हैं। इन वातों की संगति कैसे करें ?

उत्तर-ग्राप जानते हैं कि कल यह कहा गया था कि हम श्राप ही अपने माता पिताओं के निर्माण कर्ता है। यह एक मनुष्य है जिसके एक विशेष प्रकार का रोग है। हम मोन लेते हैं कि रोग उतना ही बुरा है जितना लोग उसे कहते हैं, यद्यपि बास्तव में बुरा शब्द श्रनिश्चित है— क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमश्चर—किन्तु यह एक मनुष्य है जिसके रोग का संबंध कामुकता, पाश्चिक विकारों, उप्र इच्छाओं, और लालसाओं से है। अब यह मनुष्य वृत्यु के बाद एक विशेष प्रकार का स्त्र श्रीर गिर्द्ववाह, जिससे इन इच्छाओं की पूर्ति होगी, पसन्द करेगा। दूसरे शब्दों में ये इच्छाएं अपने फलसे पहले प्रकार हो जाती हैं।

आश्यात्मिक संबंध के क़ानून से वह ऐसे लोगों के पास खिंच गया है, ऐसे लोगों से पैदा हुआ है, वह अब ऐसी देह में प्रवेश करने वाला है, जो उसकी विशेष रच्छाओं की पूर्ति के उपगुक्त होगी। इस तरह वह ऐसे लोगों के पास आता है। अब वंशपरम्परा का क़ानून (Law of Heredity सत्य रहता है, क्योंकि वह उसे एक विशेष प्रकार का शारीरिक स्वभाव देता है, जिस के द्वारा उसे अपनी कामनाओं को चरितार्थ करना होता है। इस प्रकार उदाहरण के लिये, मनुष्य कहता है, ''मेरा विचार एक पुस्तक प्रकाशित करने का है।'' अब, यदि मनुष्य एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है, तो उसे किसी छोपेखाने में जाना चाहिये, क्योंकि वहां यंत्र और सामान इत्यादि मिलेगा, छोपेखाने वाले उसका काम करेंगे। वंशपरम्परा का नियम छापेखाने वाले उसका काम करेंगे। वंशपरम्परा का नियम छापेखाने

के तुलंग है, उससे किसी की इच्छा के अनुकृत तैयार सामान मिल जाता है। मान लो, एक मनुष्य हत्या करना चाहता है, और भुजाली (Dagger) का बनाने वाला हत्या करने का इरादा रखने वाले को भुजाली देना है, और षह शत्रु पर आघात करता है। अब भुजाली बनाने वाले का अपराध नहीं है, किन्तु आघात करने वाला अपराधी है।

मातापिताश्रों ने हमें यह शरीर दिया है, क्योंकि हमने इसे चाहा था, श्रौर जो देह हमने मांगी थी वही हमें मिली, यद्यपि यह रोगग्रस्त है। श्रब प्रश्न यह होता है। यदि मनुष्य को अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिये एक शरीर पाना ही था, तो उसे रोगी शरीर नहीं मिलना चाहिये था। ऋच्छा, अब तुम जानते हो कि इच्छाओं का पूर्ण होना ज़रूरी है आर साथ ही हमें उन्हें त्याग भी देना है; यह नियम है। मनुष्य अपने भाग्य का आप ही मालिक है। यह तुम्हारी अपनी पसन्द (रुचि) की बात है कि तुम अपनी नीची इच्छाओं को त्याग दो और ऊँची इच्छाओं को ग्रहण कर लो या न करो । ये पीड़ा श्रीर यातनाएँ तुम्हारी स्वाधीनता हरने हारी नहीं हैं, बिल्क उसे बढ़ाने वाली हैं। पीड़ा श्रीर यातना के कारण, जो चाहे जान कर हों या अनजाने, हम अधिक खावधान, अधिक खबरदार हो जाते हैं और इस तरह पर अपनी ही स्वतंत्र मर्ज़ी से हम नीची इच्छाओं को त्याग देते हैं और ऊँची इच्छाओं को बहण कर लेते हैं। इस प्रकार पीड़ा श्रौर यातना हमें श्रप्ने वश में नहीं करतीं बिंक हमें स्वाधीनता देती हैं।

यह एक मनुष्य है जिसमें नीची इच्छाओं की प्रवत्तता है। इन कायिक इच्छाओं को पूरा होना है। और साथ ही उन्हें श्रवश्य त्याग भी देना है। यह नियम है। चूंकि
तुम्हारे इस प्रभुत्व (श्राधकार) ने इच्छाश्रों की पूर्ति की कामना
की थी, इस लिये उनकी तृष्ति होनी ही ज़करी है, श्रोर
साथ ही इन इच्छाश्रों की तृष्ति के दौर में दर्द, रंज श्रोर
यातना का श्रागमन होता है। यह व्यथा श्रोर यातना
तुम्हारी वह दुर्वलता दूर कर देंगी। श्रपने श्रदोस-पड़ोस सेउसकी घृणा का, जिस श्रदोस पड़ोस को साथ ही वह सहने
को लाचार है—यह नतीजा है।

प्रश्न:—नीची इच्छात्रों श्रीर सामान्यतः वंशपरम्परा-गत माने जाने वाले रोगों के संवंध की व्याख्या तो में समका, किन्तु उदाहरणार्थ यदमा कहलाने वाले रोग को ले लीजिये। यदि यह रोग हमारी तृष्णा का फल नहीं है तो मेरी समक में नहीं श्राता कि इच्छा कहां होती है।

उन्।:—साधारणतः ऊँच और नीच, पाप और पुण्य शब्दों से सारे मामले की व्याख्या नहीं होजाती। साधारणतः लोग जिन्हें अच्छा या बुरा समभते हैं, वे वेदान्त के अनुसार वैसे नहीं हैं।

वेदान्त के अनुसार अधिक भोजन या उस प्रकार का भोजन जिससे अजीर्ण या सुस्ती होती है, सब पापों की जड़ है। अधिकांश पापों का कारण एक तिनक सी शुटि होती है, किन्तु अजीर्ण के द्वारा तुम्हारा मिज़ाज वेकाब् होजाता है और सब प्रकार के पाप करने की पात्रता आ जाती है। वेदान्त के अनुसार, जो कोई भी बात तुम्हारे परम आनन्द या दिव्य हर्ष को रोकती या पिछाड़ती है, वहीं पाप है। इस प्रकार तुम्हारे अधिकांश पापों का मृल विशेषतः तुम्हारा भोजन है। दूसरे धर्म-प्रचारक इस बात पर उतना ज़ोर नहीं देते जितना कि "राम" देता है। किन्तु है यह तथ्य। "राम" केवल अपने ही अनुभव से नहीं, किन्तु प्रिय मित्रों के अनुभव से भी कह सकता है कि यदि हमारा पेट (आयाज्य) चैन से होता है या हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम अपने मिज़ाज की काबू में रख सकते हैं, अपने विकारों को वहा में कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को रोक सकते और चेरी बना सकते हैं।

याज यह एक आदर्श स्वक्षप धर्मात्मा पुरुष है, जो हज़ारों प्रलोभनों को जीत चुका है, अपने विकारों की काबू में ला चुका है। इस आदमी को ले लो जो आज ऐसे निर्मल चरित्र का है और जिस के वर्तमान चरित्र के विचार से लोग मानों एसा कह सकते हैं, "और ! वह तो एक ईला है।" किन्तु कल्ह उसकी ओर देखना, यही अनुष्य खराव से खराब प्रकारों के विकारों के आधीन हो सकता है।

लोग उन्नल कर परिणामों पर पहुँचना चाहते हैं। वे पक मनुष्य क माथे पर लिखना चाहते हैं "महात्मा" और दूसरे के माथे पर "पापी"। किन्तु वास्तव में कल्ह जो महात्मा था वह दूसरे दिन पापी वन सकता है, और जो पीपा था वह महात्मा हो सकता है।

चारकं डिकेन्स के "दो नगरों की कहानी (A Tale of Two Cities-ए टेल आफ टू सिटीज़)" नामक अपन्यास में सिडनी कार्लटन (Sidney Carlton) का चित्र अत्यन्त खराब अंकित किया गया है, किन्तु उस की मृत्यु इतनी ग्रूरता पूर्ण, इतनी उत्कृष्ट है कि उस की सम्पूर्ण पाप और दोष पूर्ण प्रकृति समस्त धुल जाती है। इसी काउंट

टोल्सटाय (Russian Count Tolstoi) ने एक उपन्यांस लिखा है जिस में एक महिला के चरित्र का चित्रण किया है। बराबर वह अत्यन्त कुत्सित प्रकार की विषयभाग-परायण नारी बताई गई है, किन्तु उस का अन्त इतना मर्भ-स्पर्शी है कि हमारी सम्मति बदल जाती है।

लाई वायरन (Lord Byron) इंग्लैंड में दुरदुराया जाता था और खड़कों पर भी नहीं निकलने पाता था। लोगों को उस की स्रत से घुणा थी, किन्तु उस के जीवन के अन्तिम हश्य इतने श्रेष्ठ और साहसिक थे कि खंग्रेज़ लोग उसे प्यार करने लगे। किन्तु सदा ही हमारे जीवन का अन्त श्रेष्ठ नहीं हुआ करता।

जब लाई वेकन (Lord Bacon) ने हाउस आफ लाईस में पहला व्याख्यान दिया, तब लोक चिकत हो गये, श्रोर समाचार पत्रों ने लिखा, "एक दिन प्रातःकाल जागने पर उस ने अपने की एकाएक प्रक्षित्र पाया।" वहीं लाई बेकन लोगों की नज़रों में गिहित (obnoxious) होने को जीता रहा।

सर वालटर स्काट (Sir Walter Scott) अपने जीवन के पहले भाग में लार्ड वायरन जैसे उत्तम किय नहीं लगभे जाते थे। राज किव (Poet Laureate) की है सियत से वे अपना सिक्का नहीं जमा सके, किन्तु उन के जीवन के अन्त के लगय उन की रचना इतनी सुन्दर थी कि वे उपन्यास्कारों के सिरताज कहे गये।

अतएव "राम" तुम से कहता है, "कि जिनके संसर्ग में तुम आश्रो उन की सदा श्राध्यात्मिक राक्तियों में,उन की श्रनन्त योग्यता में, विश्वास करो। श्रन्तिम निर्णय करना छोड़ दो, कभी कोई विशेष सम्मति न क़ायम करो और न दोषी ठहराओं ''।

तुम्हारे सामने यह एक पाणी आता है। अपने चित्त में किसी प्रकार का द्वेष, घृणा या शत्रुता उस के प्रति न रक्खा। उसे एक आध्यात्मिक शिक्षशाली समस्तेत हुए उस के पास पहुँचो। यह मत भूलों कि आज का वहीं महापातकी कल परम साधु और महाशूर बन सकता है। चरित्र सांचेमें ढला हुआ नहीं है। केवल आत्मा की अनन्त सम्भावनाओं (शिक्षयों) और योग्यताओं (सामर्थ्य) में विश्वास करों।

जो कोई तुम्हारे पास आवे, उसे परमेश्वरवत् ब्रह्ण करो, और साथ ही अपने का भी तुच्छ न समको। आज तुम यदि कारागार में हो तो करह तुम गौरवशाली भी हो सकते हो।

पुरानी इंजील (Old Testament) में, जिस सैमसन (Samson) की चर्चा है, जो अपने राष्ट्र की ज़िल्लत का कारण हुआ, वह अपने अतीत (गत आचरण) का निराकरण कर सका, गत अपमान को हर चल में धा सका। वेदान्त आप से सच्ची आध्यात्मिकता में, "सच्ची परमे-श्वरता में," 'अन्तर्गत नारायण" में विश्वास करने को कहता है। उस में विश्वास करो, और बाहरी निर्णयों को कभी न मानो। वे कुछ भी नहीं हैं, क्यों कि हम उन को मेट सकते हैं। हम उन से ऊपर उठ सकते हैं।

यह श्राध्यात्मिकता जो कुछ है वही सब वस्तुएँ हैं, और यह श्राध्यात्मकता सर्वत्र श्रा सकती है।

धर्म संसार के सदाचार को गलत समस्रते हैं। वे सम्पूर्ण असत् (पाप) के मूल में प्रहार नहीं करते। जिस मनुष्य ने आज सारे प्रलोभन का प्रतिरोध किया है, वह कल्ह

धातक, जाति-च्युत हो सकता है। कर्म और देह दोनों की हिए से इस की व्याख्या होती है।

स्थूल लोक में (भौतिक दिए से) हमारे चरित्र में इस प्रभेद की व्याख्या यह है कि जब तुम्हारा शरीर सुस्वस्थ है, जब तुम्हारा पेट स्वस्थ है, तब तुम्हारा चरित्र बहुत ठीक है श्रीर तुम प्रलोभन का सामाना कर सकते हो। कल्ह तुम को कोई रोग, कोई व्याधि घर सकती है, तुम्हारा पेट दुरुस्त नहीं है, श्रीर ऐसी हालत में कोई भी बात तुम को जुव्ध, व्यय या श्रस्तव्यस्त कर सकती है, यह एक तथ्य है।

यह वड़े आश्चर्य की वात है कि धर्म-प्रचारक इस विषय की चर्चा करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समसते हैं।

अपने भोजन के सम्बन्ध में सावधान रहा, तो तुम अपने रोग को अच्छा कर दोंगे।

पेट को अधिक लादना, अनुचिल भोजन का व्यवहार, सब पापों की जड़ है। जिस में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, वह वेदान्त की दृष्टि में उतना ही बड़ा पातकी है जितना कि अन्य सातों पापों में से एक या सातों का करने वाला। पेट का प्यार हमें ठीक उन देहों, उन माता पिताओं के पास पहुँचाता है कि जिन की चर्चा पहिले को जा चुकी है, और कप्ट भोग द्वारा हम दिव्य सत्य को पहुँचते हैं।

प्रश्न—इस की व्याख्या कैसे होती है कि मान लीजिये, ६ बच्चों के कुटुम्ब में एक बच्चा साधु, एक पापी, एक स्वस्थ या बीमार इत्यादि पैदा होता हैं ? यह क्या बात है कि वे सब विभिन्न हैं ? उत्तर—इस तरह पर व्यक्तिगत जन्मों में अन्तर होता है। एक बात सदा सब में सामान्य होती है। एक मनुष्य एक छापेखाने में काम कर रहा है, दूसरा रोगन करने के कारखाने का काम करता है, तीलरा एक तेल की कोठी में, बौथा कपड़े के पुतलीधर में, इत्यादि। ये सब लोग विभिन्न व्यवसायों में लोग हुए हैं, किन्तु उन सब में एक बात सामान्य है। वे सब एक ही दुकान से कपड़ा खरीदते हैं। इसी तरह यदि एक बात में हम में प्रभेद हैं, तो यह लाज़िमी नहीं है कि हम में कोई भी सामान्य बातें न हों।

इन सब बच्चों में एक श्रमिलाषा सामान्य है, अपने माता पिता से श्रनुराग। यह बात उन सब में समान है। उन सब को उस घर से या उस श्र ड़ोस-पड़ोस से स्नेह था, किन्तु उनकी दूसरी इच्छाएँ जुदी जुदी थीं। इस तरह ऐसा है कि इस संसार में कोई एक सड़क से श्राता है श्रोर दूसरा दूसरी सड़क से श्राता है, किन्तु सब एक उसी चौराहे पर मिल जाते हैं।

प्रश्न-क्या हम यह शरीर त्याग देने पर प्रेत-संसार में श्रपने श्रापको पूर्ण करते हैं ?

उत्तर:—वेदान्त के अनुसार हम अपने को भावी जन्मों में पूर्ण करते हैं। ये भावी जन्म हैं, भावी जीवन हैं, जिन में हम अपने की पूर्ण करते हैं। प्रेत लोक हमारे लिये हर २४ घंटों में स्वप्न के तुल्य होंगे।

प्रश्न:-क्या हम उन की सहायता कर सकते हैं जिन की जीव-कारकार्य जा चुकी हैं ? उत्तर:—हां, तुम कर सकते हो। उन के चित्र या उन की मूर्तियां अपने सामने रक्खों और तब सोचों, अनुभव करों तथा भान (महसूस) करों कि वे परमेश्वर हैं। इस तरह पर तुम उन की सहायता कर सकते हा। उन के लिये अच्छे विचार करों, उन के लिये अत्युत्तम भावनाएँ रक्खों, और तुम उन की सहायता कर सकते हा, तथा (इसी रीति से) अपने आप का भी सहायता करांगे।

प्रश्न:- स्या वे कभी स्थूल मामलों में हमारी सहा-

उत्तर:—यदि स्थूल लोक में दूसरे लोग तुम्हें सहीयता दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सृतक भी
तुम्हारी सहायता करते हैं। किन्तु वेदान्त के अनुसार स्थूत
लोक में भी तुम्हीं स्वयं अपने आप के सहायक हो, सृतकों
की चर्चा ही क्या। तुम्हीं अपने आप की सहायता करत हो,
मृतक की हैसियत से या जीवितों के शरीरों में होकर। इस
प्रकार वेदान्त आप से चाहता है कि वाहर से कुछ न हूँढ़ो,
अपना केन्द्र अपने अन्दर रक्खो, और हरेक वस्तु को अन्दर
ही हूँढ़ो और वहीं से आशा करो। यदि तुम में पात्रता है
तो तुम्हें अभिजाबा करने की कोई ज़करत नहीं, इच्छित
वस्तुएँ तुम्हारे पास लाई जांयगी, तुम्हारे पास आवेगी।
यदि तुम अपने की योग्य बना ली तो, सहायता अवश्य तुम्हें
आ मिलेगी। अब हम किसी अन्य दिन में किये गये सवाल
पर आते हैं।

यदि मनुष्य ऐसे श्रास-पास ( छड़े।स-पड़ोस ) में रहता है कि जो हर घड़ी उस में भारत का प्रेम पैदा कर रहा है,जो हर घड़ी उस में भारतीय विचारों का संचार कर रहा है,
यदि वह ऐसी पुस्तकें पढ़ता है श्रीर ऐसे मनुष्यों के संसर्ग
में श्राता है। के जो निरन्तर भारत वर्ष उस के सामने बनाये
रखते हैं, तो वह मनुष्य चाहे श्रमेरिकन हो या श्रंग्रज़, श्रपने
विचारों के प्रतिफल स्वरूप भारत वर्ष में जन्म लेगा। इस
प्रकार श्रपनी ही इच्छाश्रों से वह भारतवर्ष में पैदा
होता है।

प्रश्न:-क्या मनुष्य लौट कर कुत्तों श्रीर बिल्लियों की योनियों में जाते हैं ?

उत्तर:—ग्रब बिह्तियों, कुत्तों श्रीर दूसरे पशुश्रों के बारे में एसा है ), यह उन श्रड़ोस पड़ोसों पर निर्भर है कि जिन में वे हैं। उन के भावी जन्म उन के वर्तमान श्रड़ोस-पड़ासों पर निर्भर हैं।

भारतवर्ष में एक महात्मा के पास दो मनुष्य श्राये, उन में से एक का कुत्त का मिज़ाज था, श्रीर दूसरे का बिल्ली का मिज़ाज था। श्रथवा श्राप यों कह सकते हैं कि एक बिल्ली श्रीर एक कुत्ता महात्मा के पास श्राये । कुत्ते ने महात्मा से यह प्रश्न किया, "महाराज! यह बिल्ली या बिल्जी-नुल्य मनुष्य है। वह बड़ा दुष्ट श्रीर धूर्न है, वह बड़ा बद है। श्रपंन दूसरे जन्म में उस को क्या गाते होगी?" तदुपरान्त बिल्ली-नुल्य मनुष्य महात्मा के पास गया श्रीर वहीं प्रश्न किया, "महाराज! यह कुत्ता या स्वानशील मनुष्य है। वह बड़ा खराव है वह घुड़कता है, भूकता है। मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में उस का क्या होगा?" महात्मा चुप रहे। किन्तु बार बार ये प्रश्न किये जाने पर वे बोल, "भाइयां! नुम ने ये सवाल न कियं होते तो श्रच्छा होता।"

किन्तु उन्हों ने उत्तर पर श्राग्रह किया । महात्मा ने कहा, "श्रव्छा, यहां यह बिल्ली है, हे कुत्ते ! यह बिल्ली तुम्हारा साथ रखती है श्रोर वह तुम्हारी श्रादतें सिख रही है, तुम्हारे साथ रहती है, श्रोर हर समय तुम्हारे चलन में शामिल होती है। श्रव्छा श्रपने दूसरे जन्ममें यह बिल्ली कुत्ता होगी। वह श्रोर कुछ कैसे हो सकती है?" श्रोर कुत्त के सम्बन्ध में यह कि पे बिल्ली! श्रव्छा, वह कुत्ता तुम्हारे साथ रहता है श्रोर हर घड़ी तुम्हारे लक्षण श्रहण कर रहा है, श्रादतों में भाग ले रहा है। श्रपने दूसरे जन्म में वह श्रवश्य बिल्ली होगा।" श्रव यह उस पर निर्भर है कि जो कुत्ते या बिल्ली का साथ रखता है। इस प्रश्न पर ब्योरे में जाने की हमें कोई ज़करत नहीं है।

प्रश्न:-मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होने में कितने दिन लगते हैं?

उत्तर:—एक मनुष्य श्राज सब तरह के काम कर रहा है। वह सो जाता है, श्रीर दूसरे दिन संवरे फिर जागता है। उसका सोने का समय मृत्यु के तुल्य है, श्रीर उसका फिर जाग पड़ने का समय पुनर्जन्म के समान है। उसके सो रहने के लग श्रीर फिर जागने के लग के बीच में जो समय वीतता है, वह उस समय के समान है जो तुम स्वर्ग, नरक, प्रेतों के राज्यों इत्यादि में विताते हो। श्रव हम देखते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल चार या पाँच घंटे सोते हैं, कुछ लोग दस घंटे सोते हैं, श्रीर कुछ श्राठ घंटे सोते हैं। बच्चे देर तक सोते हैं। बुढ़े श्रादमी श्रधिक नहीं सोते हैं। जवान श्रादामयों को श्रधिक सोने की ज़करत होती है। इतना भाँति २ के मनुष्यों पर,

खनकी आध्यातिमक उन्नति की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जिस प्रकार इस दुनिया में तुम्हारी ज़िन्दगी का कोई नियत समय नहीं है, कुछ लोग जवान मर जाते हैं, कुछ तीस साल जीते हैं, कुछ लोग सत्तर वर्ष जीते हैं, ढसां तरह पुनर्जन्म के लिये कोई नियत समय नहीं हैं।

प्रश्न:—क्या कोई मनुष्य इस ज़माने में वेदान्त का अनुभव कर सकता है ? वीसवीं सदी की सभ्यता में रहता हुआ क्या कोई मनुष्य वेदान्त का अनुभव कर सकता है ? और यह स्वित किया गया था कि वेदान्त के अनुभव के लिये मनुष्य को इस या उस तरहकी ज़िन्दगी वसर करना चाहिये। उसे हिमालय के वन में चले जाना चाहिये।

उत्तर:—"राम" कहता है, 'नहीं, नहीं, बन में तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।' लोग कहते हैं, हमें समय नहीं है। हमारा समय नित्य के कामों में बीत जाता है, हमें सब तरह के कामों को देखना पड़ता है, हमारे संबंधी और मित्र हमारा समय ले लेते हैं। एक प्रार्थना है, "ऐ परमेश्वर! मुक्ते मेरे शत्रुऔं से बचा." किन्तु आज कल्ह के मनुष्य के लिये यह प्रार्थना करना अधिक छुगासिय है, ''ऐ परमेश्वर! मुक्ते मेरे मित्रों से बचा।'' मित्र हमारा सब समय लूट लेते हैं, तब चिन्ताओं का आगमन होता है।

ं पक वात उपसंहार में । आप जानते हैं, पढ़ना या अध्यक्ष करना विभिन्न प्रकारों का है। कुछ लाग तोते के समान केवल जुवान से पढ़ते हैं, कुछ लाग हाथों द्वारा विद्याभ्यास करते हैं, जैसे नौकाकार या कारीगर। "राम" के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि सब कारीगर बैज्ञानिक नहीं हैं, किन्तु ऐसे कारीगर भी हमने देखे हैं जो वैज्ञानिक

नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो एक खाड़ी तैर जा सकते हैं किन्त जलविज्ञान के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे लोग हैं जो हवा में नौका खंसकते हैं, किन्तु वायुविज्ञान का तिक भी ज्ञान नहीं रखते। श्रोपिधयों के बनानेवाल प्रायः रसायनविद्या से विलकुल अनिभन्न होते हैं। जो लोग अपने हाथों से विद्याभ्यास करते हैं उनका स्वागत है। कुछ लोग पेसे हैं जो केवल हृदय से अध्ययन करते हैं। वे लोग द्रनिया में धन्य हैं। जो लोग एक सलक में एक वस्तु का ज्ञान और अनुभव कर लेते हैं, जो लोग ( Clairvoyant ) दिव्यदर्शी हैं, हरेक वस्तु देखते हैं, उनका भी स्वागत है। किन्तु यदि वे केवल अपन चित्तों से अध्ययन करते हैं, तो उनकी शिचा से कोई लाभ नहीं है। उनमें उत्कट इच्छा होना चाहिये, और साथ ही लाथ खूब अभ्यास होना चाहिये ताकि उनकी विद्या, उनकी शिक्षा दूसरों की प्रदान की जा संक । यदि वे केवल हृदय का अनुसरण करते हैं, तो वे एक अंग हैं। इस संसार में सब से अधिक काम के वे स्रोग हैं जो तीन पहलुओं से काम करते हैं, जिनके दिल, दिमाग, हाथ और जुवान खूव रवां हैं। वे अधिक शिक्तित हैं, वास्तव में व्युत्तनन हैं।

इसी तरह राम चाहता है कि श्राप इन सब मागों से दिल,दिमाय,हाथ श्रोर ज़वान, श्रन्तः करण,हरेकवस्तु से,देदांत का अध्ययन करें श्रोर सीखं। उसे श्राप श्रपने शाणित (blood) के द्वारा भनभताने दो, श्रपनी धमनियों श्रोर नसों में उसे धूमने दो, श्रपने हृदय में उसे धसने श्रोर व्यापने दो, श्रपना दिमाग उसमें डूबने दो, श्रपनी सारी हस्ती उसमें भीजने दो। तब श्राप श्रपने को उन्नत करोगे, तब श्राप हर प्रकार

से स्वतंत्र होंगे। तब आप अपनी परम ईश्वरता, अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव करोंगे। तब आप प्रत्येक स्थिति विन्दु से पूर्णतया स्वतंत्र होंगे।

'राम' श्राप से कहता है कि यदि श्राप इस या उस शरीर में दूसरा भेद पावें, यदि श्राप को समक्ष पड़े कि (श्रमुक) मनुष्य जो कुछ उपदेश देता है वह सचमुच उसके हृदय में नहीं है, तो श्राप उसे कुछ न गिनें। श्राप स्वयं विषय को श्रपनावें, दिल, दिमाग श्रीर श्रन्तः करण से (उसके) सत्य का पालन करें, श्राचरण में उसका पालन करें; श्राप उच्च, श्रेष्ट श्रीर महान हो जाँयगे। 'राम' की श्राकंचा है कि श्राप वह हो जाँय श्रीर वह बन जाँय।

यदि 'राम' में हज़ारों दोष हैं, यदि वह हज़ारों भूलें या गलितयां करता है, तो आप से क्या प्रयोजन ? 'राम' उन भूलों का ज़िम्मेदार है। 'राम' तुम्हें श्रेष्ठ सत्य (तन्तु वंहतु) देता है। इसे अपना जीवन बना लो, और यह तुम्हें सुख देगा, यह तुम्हें सब संश्रयों से परे कर देगा।

मान लो कि 'राम' जो कुछ उपदेश देता है उस के अनुसार वर्ताच नहीं करता है। हो सकता है कि राम ऐसी परिस्थिति और अनुसार पड़ोस में रहता है जो उस के ऐसा आचरण करने में वाधक हैं। किन्तु तुम इस (वेदान्त ) के अनुसार रह सकते हो, इस का प्रयोग कर सकते हो।

इसी तरह ये कालविन (Calvins), ये एडीसन (Edisons) और अन्य सब महापुरुष केवल अपने दिमानों से काम की बन्दिश बांधते हैं। ये नमूने, ये नकशे हाथ से नहीं बनाये जा सकते। उन के लिये एक प्रकार की यंत्रा- वर्ली की ज़करत है। इस लिये वे आप को केवल नकशे या

मनस्बे देते हैं। तुम्हारे हाथ हैं, श्रीर तुम यंत्रावली वना सकते हो। तुम में ये नकशे बनाने श्रथवा ये बन्दिशे वांधने की योग्यता या शिक्ष न हो, किन्तु उन्हें लेने की श्रीर उन्हें श्रमल में लोने की तुम्हारे हाथ हैं।

श्रमजीवियां (मज़दूरों) के कप्ट का यह कारण है। जो नकशे उन्हें दिये जाते हैं, उन की ग्रहण करके वे श्रमल में नहीं लाते हैं।

"इसी तरह उन लोगों की दलील भूठी है जो कहते हैं, हम इस शिचक से कुछ न प्रहण करेंगे, क्योंकि वह जो कुछ षपदेश देता है तदनुसार क्राहण्य नहीं करता है।"

पुनः, एक मनुष्य बलकारक पाक, दूध या मिटाइयां बेचता है। चूंकि वह उन पाकों को नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, मिटाई नहीं खाता है, इस लिये क्या आप उस से खरीदेंगे नहीं?

यदि किसी चिकित्सक के बीमार होने के कारण तुम उस की बनाई द्वाई नहीं प्रहण करते तो, वेदान्त कहता है, श्राप गलती पर हैं. चाहे वह अपने रोग की द्वा न बता सकता हो । चिकित्सक किसी रोग से वीमार है। जिस रोग से अप बीमार हैं उस की चिकित्सा वह जानता है, किन्तु जिस रोगसे वह स्वयं बीमार है उस की द्वा वह नहीं जानता है। हो सकता है कि वह अपने को नहीं चंगा कर सकता है, किन्तु साथ ही वह आप को निरोग कर सकता है।

्रइस तरह 'राम' कहता है कि भारत आर अमेरिका में बहुतेरे लोगों से बार्तालाप करने में उस पता लगा है कि लोग पहले जब तक अंधाकार का नाम नहीं जान लेते, तब तक पुस्तकें नहीं पढ़ते। बहुतेर कहते हैं, "यह एक ग्रंथ-कार है, उस ने यह और वह जयन्य कृत्य किया है, और वह अपने की परमेश्वर कहता है। मैं उस की पुस्तक नहीं पढ़ना चाहता।" 'राम' कहता है, भाई! भाई! गलती न करो। मनुष्य चाहे खराब हो, परन्तु जो सत्य वह तुम्हें देता है उस का विवेचन करो, सत्य को उसी के गुग्-दोषों से परखा।"

भारत वर्ष में रहट के द्वारा कूपों से पानी भरा जाता है। कूँ श्रों से पानी निकल कर विशेष तरह के बन हुए होंदों में गिरता है, श्रोर छोटी नालियों के ज़िरपे से पानी इस होद से खेतों में पहुँचाया जाता है। जब जल कूप में हैं तब उस के किनारे न चरागाह है, न हरेरी है, श्रोर न पेड़ हैं। जब जल होदे में है तब वहां भी कोई पास फूस नहीं है, किन्तु जब खेतों में जल पहुँचता है, तब भूमि उर्वरा (Fertile) श्रोर सम्पन्न हो जाती है, श्रोर हरेरी प्रकट होती है। इस प्रकार हमें यह तर्क नहीं करना चाहिये कि जल खेतों में हरेरी नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि जब पानी कूँप या होद में था तब वहां कोई हरेरी नहीं थी।

इसी तरह राम श्राप से कहता है कि जब ज्ञान श्राप्त के पास श्राता है तो उसे ग्रहण की जिये, कहीं से भी वह श्राता हो। यह न कहो, "यि ज्ञान भारत से श्राता है तो भारतवासी ख्वयं प्रकृति के पलड़े में इतने नीचे क्यों हैं?" सत्य को उसी के गुण देखों स परखो। मनुष्यों को सुकी करने का यही एक मात्र उपाय है; सब्वे कण्याण का, परमेशवर का केवल यही माग है। यह श्राप को सब चिन्ता श्रों से खुटा देता है, यह श्राप को सब मुसीबत से जपर उठा

देता है। यही एक मात्र मार्ग है, दूसरा कोई नहीं।

इसी तरह 'राम' श्राप से कहता है कि यदि ईसा का चरित्र इतना श्रेष्ट था तो यह नतीजा न निकालों कि ईसा के उपदेश सम्पूर्ण सत्य हैं श्रोर सत्य से इत्तर नहीं हैं। कभी कभी हम श्रात सुन्दर युवकों को श्रात घृणित कार्य करते देखते हैं। एक मनुष्य के कम चाहे श्रेष्ठ हों, उस के उपदेश श्रोर लेख भी चाहे यैसे ही हों, किन्तु साथ ही साथ जो कुछ उस से निकलता है यह सब उत्तम नहीं है। उस का रक्ष या उस की हाई यां नहीं श्रच्छी हैं।

इसी तरह इंजील पढ़ने में उसमें जो कुछ है यह सब इसा के उपदेशों में न लगाओं। हज़रत ईसा पूर्ण हैं, उनके उपदेश पूर्ण हैं। किन्तु जो दूसरे का है यह उस एक के माथे न मढ़ें। पुस्तक को उसकी योग्यता से परखो। सर आइ-ज़ाक निउटन (Sir Isaac Newton) की रचना प्रिसिपिया (Principia) में अनक भूल हैं। यह अपने समयमें चाहे सर्व श्रेष्ठ मनुष्य रहा हो,तथापि उसकी पुस्तकों का विवेचन उनके गुण दोषों से करो।

इसी तरह 'राम' कहता है कि आपकी 'राम' की भला हैं। आध्यात्मक उपदेश को उसी (उपदेश) की भलाई बुराई से परखो । वेदान्त के उपदेश आपको उठात और उन्नत करते हैं। 'राम' यह नहीं चाहता कि आप उपदेश को यह समभ कर प्रहण करें कि 'राम' देता है, वह उपदेश तुम्हार लिये है, वह तुम्हारा है।

वेदान्त का श्रर्थ किसी की गुलामी नहीं है। वौद्ध धर्म बुद्ध की गुलामी है, इसलाम मोहम्मद की गुलामी है, पारसी धर्म ज़ोरोश्रास्टर की गुलामी है, किन्तु वेदान्त किसी महात्मा की गुलामी नहीं है। वह सत्य है, ऐसा सत्य जो हरेक व्यक्ति का है।

यदि हम घाममें बैटें,तो हम उसके कृतज्ञ नहीं होते,क्योंकि सूर्य प्रत्येक मनुष्य का है। यदि 'राम' वेदान्त के घाम में बैठता है, तो तुम भी उस घाम में बैठ सकते हो, वह आप का भी उतना ही है जितना कि 'राम' का है। सत्य आपका भी ठीक उतना ही है जितना भारत बर्ष का है। इसे इसकी योग्यता के हिसाब से स्वीकार और, प्रहण करो। यदि यह अच्छा है तो रक्खो। यदि यह खराब है तो बाहर ठोकरा दो। जिस तरह पर इसलाम और ईसाइत भारत में तलवार और रुपये से लाये गये हैं, उस तरह पर हम वेदान्त नहीं लोते हैं। राम उस तरह से इसे नहीं लाता है। वेदान्त आप का है, इसे लो और अभ्यास करो।

यदि एक मित्र घाम में बैठता है और उसका उपयोग नहीं करता, तो यह कोई कारण नहीं है कि तुम भी घाम का उपयोग न करो। ठीक ऐसा ही वेदान्त के बारे में है। इसे इस की योग्यताओं से परखो। इसे सीखो। अपने चरित्र में इसे उतारो। सम्पूर्ण व्यक्तित्व से ऊपर उठे रहो। सब ईसाओं, बुद्धों, मोहम्मदों या रामों से ऊपर खड़े हो। राम कहता है, "इस शरीर को अपने पैरों से कुचल डालो।" 'यह शरीर में नहीं हूँ,' यह अनुभव करो, ऐसा ज़ाने। जानो कि 'में वास्तिवक तत्व हूँ,' ऐसा मुभे जानो और स्वाधीन होवो, यह अनुभव करो, ॐ उच्चारण करो 'में हूँ"—ॐ, जिहोवा, ईसाओं का ईसा। मुभे जानो और में तुम हूँ। इसका अनुभव करो, और तुम सब चिन्ताओं से परे हो जाते हो। यह सब लड़खड़ाहर और जल्दी छोड़ दो, और तब सब

80 III

ईसाओं, सब मोहम्मदों, सव मित्रों श्रोर श्रम्य सब से, जो उनको नियत पथदर्शक मानते हैं, ऊपर उठे।।

वे परिर्वतनशील हैं। सब चंचल हैं। परम तत्व, अर्थात् इन सब छायाओं के कारण और मृत स्वरूप परम तत्व को जानों। उसे जानो और स्वाधीन हो जाओ।

30 11

20 1

## पुनर्जन्म श्रीर पारिवारिक बन्धन।

२७ **दिसम्बर १**९०२ को एकेडेमी आफ साइंसेज में दिया गया (व्याख्यान)।

महिलाओं और भद्रपुरुषों के रूप में स्वयं मैं --

भारतवर्ष में एक बड़ा धनी व्यापारी एक बार श्रपने नगर के निवासियों को एक बड़ा भोज देने वाला था। प्रायः बड़े भोजों में रंडियों का एक गोल नाचने गाने के लिये खुलाया जाता है। यह चाल श्रव भारतवर्ष में छोड़ी जारही है। किन्तु राम जिस समय की चर्चा कर रहा है तब इसका बड़ा रिवाज था।

पक रंडी ने नाचना गाना ग्रुक किया। उसने बहुत ही फूहर (अश्लील) गीत गाया। किसी को भी उचने के लायक नहीं था। तथापि उस विशेष अवसर पर गीत सारी महिफल के दिल में गड़ गया। किस कारण से ? आप जानते हैं कि भारतवर्ष में शिचित पुरुष और सज्जन युवक ऐसे खराब और भहे गीतों को कभी नहीं पसन्द करते हैं, किन्तु उस अवसर पर गीत ने महिफल में मौजूद लोगों के दिलों में ऐसा घर किया कि वे मोहित हो गय। उस अवसर के महीनों बाद, अधिकांश पंडित जन, जिन्हों ने वह गीत सुना था, पक वार सड़क पर जाते हुए धीरे धीरे वह गीत गुन-गुनते हुए देखे गये। और वे सब के सब, जिन्हों ने एक बार सुना था, उस गीत को पसन्द करते और ध्यान में रखते थे।

प्रश्न यह है कि में हने वाली कौन सी वस्तु थी ? जिन कोगों ने गीत खुना था उन में से किसी से भी पूछी कि वह कौन सी बात है जिस के कारण गीत तुम को इतना प्यारा हो गया है? वे सबके सब कहेंगे कि गीत बड़ा सुन्दर है, बड़ा सरल है, बहुत ही श्रेष्ठ बनाने वाला है, श्रांत उन्नायक है। किन्तु वह (वास्तव में) ऐसा नहीं है। यही गीत इस रंडी से सुनने के पहले उनके लिये श्रत्यन्त घृणित था, किन्तु अब वे इसे पसन्द करते हैं। यह एक भूल है। श्रसली जादू गाने के तर्ज़ श्रीर स्वर में, चेहरे में, चितवन में, चेश्या की सुरत में था। श्रसली श्रांक्षण श्रीरत में था, श्रीर वह श्रसली मोहनी गीत में बदल दी गई थी।

यही दुनिया में होता है। एक शिक्षक श्राता है जिसका
मुख बड़ा सुन्दर है श्रीर नेत्र बड़े रसीले हैं। उसका स्वर
श्राति स्पष्ट है श्रीर वह श्रपने की इधर श्रीर उधर कोले दे
सकता है। वह जो कुछ कहता है सो सुन्दर श्रीर चिताकर्पक है। उसका कथन मनोहर है। दुनिया यह गलती
करती है। कोई केवल सत्य की जाँच नहीं करता। गीत के
सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं सोचता। मजलिस या जमाव
के लिये बातों को उपस्थित करने के तरीके, या श्रमिनय
करने दा बालेने का ढँग, वर्णनप्रणाली, बाहरी चांज़ाँ की
मनोहरता, ये सब शिक्षा वा उपदेश को श्रिधक विचाकपक

उस दिन एक बड़े सज्जन मित्र, एक वड़े आदरणीय श्रोता एक स्वामी अर्थात् स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में 'राम' से वातें कर रहे थे। प्रश्न किया गया, "क्या उन की नाक श्रोर नेत्र सुन्दर नहीं थे?" तुम व्याख्यानों पर ध्यान देते हो या नाक श्रांखों को देखते हो?

दुनिया का यही तरीका है। अधिकांश वक्राओं के

बोतने के ढँग में, वर्णनप्रणाली में, उन की आवाज़ में चित्ता-कर्षण वा जादू है, और वह जादू उन की वत्कता में आरोपित किया जाता है।

स्वयं चीज़ों या बातों को तौलो । वक्रा की देह की अपेक्षा वास्तविक वक्का पर अधिक ध्यान दो। ये शब्द कट्स श्रोर विकट मालूम पड़ते हैं, किन्तु 'राम' पुरुषों या शरीरों का श्रादर करने वाला नहीं है। राम वुम्हारा श्रादर करता है, अर्थात् तुम जो सत्य हो उस का। सत्य तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और इस श्रर्थ में 'राम' तुम्हारा आदर करता है। आप चाहे बोलने के ढँग को नापसन्द करें, श्राप चाहे वर्णन शैली को नापसन्द करें, 'राम' महिलाओं,सज्जनों के रूप में श्रपने श्राप से कहता है, 'राम' श्राप से कहता है कि यदि श्राप सच्चा सुख चाहते हैं, यदि आप सच्ची शान्ति चाहते हैं, तो श्राप को 'राम'की बत्कृताओं पर ध्यान देना चाहिये, आप को उस के ये व्याख्यान सुनना चाहिये। वे तुम्हें सुख देने वाले हैं। उन को तौलो। उन पर विचार करो, जो शब्द तुम सुनो उन का चिन्तन करो। जब ग्राप घर जाँय, तब उन्हें याद करने ग्रौर उन पर अमल करने की कोशिश की जिये।

'राम' वेदान्तिक धर्म पर व्याख्यान देना चाहता था। किन्तु यहां तो अनेक सवाल हैं। ये प्रश्न उत्तर देने के लिये 'राम' को भेजे गये हैं। यदि 'राम' से कोई भी प्रश्न न किये जाँय, तो भी 'राम' विषय पर बोलता हुआ एक के बाद एक प्रमेय (proposition सिद्धान्त) पर विचार करेगा। सब प्रश्नों का उत्तर यथा समय दिया जायगा, किन्तु कुछु (लोग) अपने प्रश्नों का उत्तर पहले चाहते हैं। आज हम इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। एक दिन में एक प्रश्न हम ले सकते हैं, श्रोर वही प्रश्न उस दिन के प्रवचन या व्याख्यान के विषय का भी काम दे सकता है। यह प्रश्न पहला था, श्रतः हम इसे उठाते हैं।

इसे प्रारम्भ करने से पूर्व इंजील, कुरान, वेदों, श्रीर गीता के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जा सकते हैं। लोग इन पुस्तकों को लेते हैं और इन पर आँख मूँद कर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे ऐसे मनुष्य की कलम से निकली हुई हैं, जिन्हें वे पसन्द करते हैं। हज़रत ईसा का चरित्र उत्कृष्ट था, प्रभाव सुन्दर था। श्रीर जो वृत्त ईसा के इतिहास ( गास्पेल-Gospel ) में दिये हुए हैं, वे उन ( ईसा) के मुख से निकले हुए बताय जाते हैं, इस लिये हमें उन्हें ज़रूर मानना ही उचित है। कृष्ण महाराज बड़े अच्छे थे और उन का चरित्र उत्कृष्ट्था, श्रौर चूंिक गीता उन के मुख से निकली है, अतएव समग्र और पूर्ण रूप से हमें उसे जरूर मानना ही चाहिये। बुद्ध देव बहुत अच्छे थे, और अमुक अमुक पुस्तक उन से निकली हुई है, या कम से कम उन से निकली हुई बताई गई है, अतएव उस में पूरा विश्वास हमें अवश्य करना ही उचित है, तथा हमें अपना विचार करना अब रोक देना चाहिये। हमें चिन्तन छोड़ देना चाहिये, हमें उस सत्य को इस लि रेस्वीकार कर लेना चाहिये कि वह उन (महापुरुषों) से प्राप्त होता है। क्या यह वही चूक नहीं है, क्या यह वही भूल नहीं है जो कुछ मिनट पहले उक्त वेश्या के दर्शकों और श्रोताओं ने की थीं ? वहीं गलती है। उन का उपदेश एक चीज़ है श्रीर उन का चरित्र तथा उन के जीवन का सौदर्न्य दृसरी चीज़ है। प्रायः

पेसा होता है कि एक मनुष्य अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मनुष्य था, किन्तु उस की शिक्षा श्रपूर्ण थी । दुनिया की सारी दलवन्दी या साम्प्रदायिकता का आधार यही भूल है। दुनिया के सब धार्मिक भगड़े श्रीर संश्राम इसी भूल का परिसाम हैं। श्राप जानते हैं कि श्रोक्तिवर गोल्डोस्मथ ( Oliver Goldsmith ) ऐसा मनुष्य था जिस के सम्बन्ध में डाक्टर जोहसन ( Dr. johnson ) ने कहा था कि उस का लिखना देवदूत (फिरिश्तों) का साथा, और वह एक पम. डी. (डाक्टरी) की सब से बड़ी परीचा उत्तीर्ण भी था। यह श्रोलिवर गोल्डस्मिथ भाजन श्रोर बातचीत करते समय बहुत ठीक रहता था, किन्तु अपने भोजन और बातचीत के प्रकार का वर्णन करते समय वह कहा करता था कि भोजन या बातचीत करत समय में नीचे का जबड़ा (jaw) कभी नहीं चलाता हूँ। हमेशा उत्पर का जबड़ा चलता है, और नीचे का कदापि नहीं। इस विषय पर डाक्टर जोहसन से उस का बहुत शास्त्रार्थ हुत्राथा। वह अपने म्रान्त कथन का वड़ श्राग्रह से निरूपण किया करता था। आज कल प्रत्येक व्यक्ति जानता है। के जब हम बात-चीत करते या खाते हैं, तब सदा नीचे का जबड़ा चलता है श्रौर ऊपर वाला कभी नहीं। जब हम सारा क्षिर घुमाते हैं तव बेशक ऊपरी चाह (जवड़ा) चलती है। तथापि उस का पत्त था कि नाचे की चौह कदापि नहीं किन्तु ऊपर की चौंह चलती है।

जहां तक व्यावहारिक जीवन का सम्बन्ध है। वह विल-कुल ठीक है, किन्तु स्वयं अपना अनुभव, अपना निजी कार्य, स्वयं अपना जीवन मनुष्य नहीं बयान कर सकता। श्राप जानते हैं कि (किसी काम का) करना एक वात है श्रीर हमारे काम करने की विधि का विज्ञान जानना दूसरी बात है। हरेक व्यक्ति श्रंश्रेज़ी बोलता है, किन्तु श्रंश्रेज़ी व्याकरण थोड़े ही लोग जानते हैं। हरेक व्यक्ति किसी न किसी तरह वहन करता है किन्तु तर्कशास्त्र थोड़े ही लोग जानते हैं या थोड़े ही लोगों ने श्रानुमानिक या श्रानुपाक्तिक तर्कशास्त्र (Deductive or Inductive Logic) पढ़ा है। इसी तरह, श्रादश्र जीवन व्यतीत करना एक बात है श्रीर उस के तत्वज्ञान कहने की योग्यता, उस की युक्तियां देने की योग्यता, दूसरी चीज़ है। लोग यह भून करते हैं। वे श्राचार्यों के शरीर या व्यक्तिगत श्रावरण को उन के उपदेशों में बदल देते हैं श्रीर श्राचार्यों के गुताम वन जाते हैं। 'राम' कहता है, साववान; सावधान!

हज़रत ईसा के पास बहुत थोड़ी कितावें थीं। तथापि बड़े बड़े शास्त्री और महामहोपाध्याय गोस्पल (धर्म-प्रस्थ) में जो कुछ लिखा है उस व्याख्या के लिये अपने दिमाग को खाली किया करते हैं। हज़रत मोहम्मद ने उत्तम बातें कही हैं। उन्हें सारी प्रेरणा और स्चना कहां से मिली? उन्हें प्रत्यन उस मंडार से प्राप्ति हुई जो तुम्हारे अन्दर भी है।

महर्षि मनु के पास बहुत थोड़ी पुस्तकें थीं, किन्तु उन्हों न हिन्दुओं को क़ानून पर एक सुन्दर ग्रन्थ प्रदान किया। मिस्टर होमर के पास बहुत थोड़ी पुस्तकें थीं, तथाप उस न जो महाकाव्य इतियह एँड ओडीसी (Iliad and Odyssey) आप को दिया उस का सब भाषाओं में उत्था हो रहा है। अरस्तू (Aristotle) न तो

पम. प. था और न धर्माचार्य था, तथापि पम. प. पास लोगों को उस की पुस्तकें पढ़ना पड़ती हैं।

काइस्ट और कुल्ल को ईश्वर-प्रेरला (inspiration) कहां से मिली? अन्दर से। यदि ये लोग अन्दर से ज्ञान प्राप्त कर सके, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? अवश्य आप कर सकते हैं। वह मुख्य सोता, वह भंडार, वह चश्मा, जिस से उन्हें प्रेरला (ईश्वर प्रवेधि) मिली, तुम्हारे अन्दर भी है, ठीक वहीं है। यदि यह वात है, तो उस जल के लिये जुधा और पिपासा क्यों जो हज़ारहा वर्षों से इस दुनिया में पड़ा रहा है और जो अब वासी हो गया है। तुम सीध अपने अन्दर जा सकते हो और जुक के अमृत पी सकते हो। सोते तुम्हारे अन्दर हैं।

'राम' कहता है. "भाइयो श्रीर मेरे श्रात्म स्वक्ष्पों! वे लोग उन दिनों में जीवित थे, तुम श्राज ज़िन्दा हो, हजारों साल के सुरक्तित मुदें न बनो। जीतों को मृतकों के हाथ में न सोंपो। देवी वंशलोचन (divine manna) कल्याणमय सुधा (blessed nectar) तुम्हारे श्रन्दर है। प्राचीनों की पुस्तकें जब उठाश्रो, तब उन्हें इस विश्वास से न उठाश्रो कि उन (पुस्तकों) में दिये हुए प्रत्येक शब्द के हाथ तुम्हें अपने श्राप को वेच देना चाहिये। श्रपने श्राप सोचो, स्वयं चिन्तन करो। जब तक तुम उन बातों का श्रमल में नहीं करोगे, जब तक तुम स्वयं उन बातों को श्रमल में नहीं काश्रोगे, जब तक तुम स्वयं उन बातों को श्रमल में नहीं काश्रोगे, जब तक तुम स्वयं उन वातों को श्रमल में नहीं काश्रोगे, जब तक तुम स्वयं उन वातों को श्रमल में नहीं काश्रोगे, जब तक तुम स्वयं उन वातों को श्रमल में नहीं काश्रोगे, जब तक तुम काइस्ट का श्रीमाय नहीं समभ सकोगे, तब तक तुम नहीं जान सकोगे कि वेदों का क्या शर्थ है, या गीता का क्या

श्रर्थ है, श्रथवा ईसाई धमंग्रंथ (गास्पेल्स) का क्या प्रयोजन है। जैसी कि कहावत प्रचलित है, कि मिनटन को समक्षने के लिये एक मिलटन ही की ज़करत है। काइस्ट को समक्षने के लिये तुम्हें काइस्ट होना पड़ेगा। इच्छा को जानने के लिये तुम्हें भी एक इच्छा बनना पड़ेगा। श्रद्ध को समक्षने के लिये तुम्हें बुद्ध होना पड़ेगा। "होना" का क्या श्रर्थ है? बुद्ध होने के लिये क्या तुम्हें भारतवर्ष में पैदा होना चाहिये? नहीं, नहीं। काइस्ट होने के लिये क्या तुम्हें जूदिया (Judea) में पैदा होना होगा? नहीं। मोहम्मद होने के लिये क्या तुम्हारा अरब में पैदा होना ज़करी है? नहीं। बुद्ध कैसे बना जासकता है, ईसा कैस बना जासकता है, मोहम्भद कैसे बना जासकता है? यह छोटी कहानी इसका स्पष्टीकरण करेगी।

एक मनुष्य एक प्रेम-काव्य, एक सुन्दर काव्य, जिस में
तेली श्रीर मजनू के प्रेम का उपाख्यान था, पढ़ता था। उस
काव्य का नायक मजन् उसका इतना भाया कि उसने मजनू
बनने का प्रयत्न किया। मजनू बनने के लिये उसने एक वित्र
लिया, जिस चित्र के सम्बन्ध में किसी ने उसने एक वित्र
लिया, जिस चित्र के सम्बन्ध में किसी ने उसने कह दिया
कि यह उसी काव्य की नायिका (लेजी का चित्र है, कि जो
चह पढ़ता रहा है। उसने वह चित्र लिया, उसे गले से
लगाया, उसके लिये श्रांस् गिराय, उसे अपने हद्य पर रक्खा,
श्रीर कभी उसे छोड़ता नहीं था। किन्तु श्राप जानते हैं कि
स्विम प्रेम बहुत दिनों नहीं टिक सकता। यह बनावटी प्रेम
है। स्वाभाविक प्रेम की नकल नहीं की जा सकती, श्रीर वह
प्रेम का स्वांग करने की चेष्टा कर रहा था।

एक आद्मी उसके पास आया और उससे पूड़ा, "माई!

तुम क्या कर रहे हो ? मजनू होने का यह उपाय नहीं है।

श्रार तुम मजनू होना चाहते हो तो तुम्हें उसकी प्रेयसी को
लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम में मजनू का श्रासकी श्रन्तरिक
प्रेम होना चाहिये। प्रेम के उसी पान (पदार्थ) की तुम्हें
ज़रूरत नहीं हैं, तुम्हें श्रावश्यकता है उतने ही तीव्रतम
प्रेम की तिम्हारा श्रपना (स्वतंत्र) भ्रेमपात्र हो सकता
है,तुम श्रपनी नायिका श्राप खुन सकते हो तुम श्राप श्रपनी
प्यारी खुने सकते हो, किन्तु तुम में भावना श्रीर प्रेम की
वही श्रतिशयता होनो चाहिये जो मजनू में थी। सच्वा
मजनू बनने का यह उपाय है।"

इसी तरह 'राम' तुमसे कहता है, यदि तुम ईसा, बुद्ध, मोहम्मद, या ऋष्ण वनना च।हते हो, तो तुम्हें उन कामी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है जो उन्होंने किये थे; उनके आचरण के प्रकार के दास होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यह ज़रूरत नहीं है कि तुम अपनी स्वतंत्रता उनके कृत्यों श्रीर कथनें। के हाथ वेत्र डाली, तुम्हें उनका चरित्र उपनब्ध करना होगा, तुम्हें उनकी भावनात्रों की अतिशयता प्राप्त करना होगी, तुम्हें उनके अनुभव की गहराई प्राप्त करना होगी, तुम्हें उनकी गम्भीर प्रकृति, उनकी सच्ची शक्ति प्राप्त करना होगी। यदि तुम अपने जीवन में वही शील प्रकट करो, तो अब तुम्हारे सामने तुम्हारे श्रासपास श्रीर इदीगई जो चीज़ हैं वे ज़रूर वदल जांयकी। काइस्ट का यदि आज जनम होता तो वह क्या करता ? क्या वह फिर अपने को खुली पर बढ़ाता ? नहीं। तुम ईसा वन कर भी जीते रह सकते हो। काइस्ट ने अपने विश्वासों के लिये अपनी देह को स्ली पर बटकवाया, श्रौर शोपेनहार ने श्रपने विश्वासी के लिये श्रपनी

देह को जीता रक्खा। श्रीर कभी कभी श्रपने विश्वासों के लिये जीना श्रपने विश्वासों के लिये मर जाने से श्रिधक कठिन है।

सो इस प्रस्तावना का संकलन इस कथन से होता है, "हरेक वस्तु का विचार उसके गुण दोषों से करो, श्राचार्य के व्यक्तित्व को, श्राचार्य के जीवन को, उसके उपदेशों में बाधक न होने दो। उपदेश श्रीर जीवन को हमें पृथक पृथक समक्तना चाहिये।"

यह पहला प्रश्न है; "यदि पुनर्जन्म सत्य है तो क्या यह पारिवारिक वन्धनों का दूरना नहीं हैं?" श्रोर प्रश्न का दूसरा भाग यह है, "जो इस जीवन में एक साथ गुधे हुए हैं क्या वे प्रेत संसार (वा परलोक) में न प्रिलेंगे?"

यह एक सुन्दर प्रश्न है। हम इस के हिस्सों पर क्रम से विचार करेंगे। "यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो क्या यह पारिवारिक बन्धनों का ट्रटना नहीं है?"

राम केवल इतना जानना चाहता है कि क्या इस संसार
में कोई पारिवारिक बन्धन हैं? क्या श्राप के कोई पारिवारिक बन्धन हैं? एक मनुष्य के एक लड़का है, जो अपने
बाप के साथ तभी तक रहता है जब तक नावालिग है।
बच्चा स्याना होता है, श्रव्छी श्रामदनी का पद पाता है,
श्रीर श्रपने बाप से फट कर श्रलग रहना शुक करता है।
लड़का जो तनख्वाह पाता है उस से वाप क्यों लाभ उठावे?
सुरन्त बन्धन चट से तोड़ दिया जाता है। लड़के का श्रपना
निज का एक कुटुम्य है। हो सकता है कि पुत्र भारत,
जर्मनी, या किसी दूसरे देश को चला जाता है, पिता किसी
दूसरे देश को लम्या होता है। पारिवारिक बन्धन कहां है?

हां, पारिवारिक बन्धन हैं, किन्तु केवल नाम का। मैं जोह्न एसः (John S) हूँ, मेरा पिता जार्ज एसः (George S) था। नाम, केवल नाम। नाम में क्या है ? आश्रो देखें कि क्या कोई बन्धन है ?

एक मनुष्य यहां पैदा हुआ है और एक लड़की कहीं अन्यत्र पैदा हुई है। एक अमेरिकन है, दूसरा जर्मन है। **डन** का विवाह होता है। कन्या का पारिवारिक बन्धन किसी जगह था, लड़के का पारिचारिक वन्धन किसी दूसरी जगह था, श्रौर उन में विवाह हुआ। श्ररे, पुराने बन्धन कहां चले गये ? अब एक नई गाँठ लग गई, और फिर एक पेसा समय आता है जब उन का विवाह वन्ध्रन टूट जाता है। दोनों फिर अलग २ व्याह करते हैं। बन्धन कहां हैं? क्या तुम उन को स्थिर, अचल रख सके ? एक लड़का श्रौर उस की वहन एक ही माता-पिता से पैदा हुए हैं, और उनी घर में अपना वचपन बिताते हैं। वे साथ बन्धे हुए हैं। उन में एक पारिवारिक ग्रन्थि है। लड़का आस्ट्रेरिया चला जाता है और श्रपने नाते वहां जोड़ लेता है। यहन फ्रांस चली जाती है श्रीर वह फ्रांसीसी नारी बन जाती है। वन्धन कहां हैं? अब सवाल होता है, "यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो क्या यह पारिवारिक बन्धनों की टूटा-फाटी नहीं है ?" पारिवारिक वन्धनों का इस संसार में अस्तित्य ही नहीं है। वह (पुनर्जन्म) तोड़ेगा क्या? यह पारिवारिक वन्धनों का तोड़ना नहीं है, क्योंकि पारिवारिक श्रन्थियां कहीं नहीं हैं।

किन्तु यदि हम मान लें कि वस्तुतः पारिवारिक ग्रंथियें। का अस्तित्व है श्रोर हम उन्हें इस जीवन में कुछ समय तक बनाये रख सकते हैं, तो पुनर्जन्म उन्हें मना नहीं करता है। मान लीजिये कि श्राप कहते हैं कि मेरे इतने वच्चे हैं। डन में से एक मर जाता है। तुम पारिवारिक बन्धनों को क्रायम रखना चाहते हो, किन्तु एक छिन जाता है। इस दुनिया में भी सम्बन्ध टूट जाता है। किन्तु कुछ लोग सम-भते हैं कि जो धागे टूट जाते हैं वे वैकुंठ में जुड़ जाँयगे। यदि वे किसी दूसरे लोक में जुड़ सकते हैं, श्रीर यदि श्राप चाहते हैं कि वे फिर वन जांय और ये वन्धन जुड़ जाना चाहिये, तो कोई जरूरत नहीं है कि एक काल्पनिक वैकुंठ के ग्रास्तित्व की ग्राप मान लें, जिस का उल्लेख किसी भूगोल पुस्तक में नहीं है और जिस का पता कोई पदार्थ-विज्ञान नहीं बताता । यदि श्राप चाहते हैं कि श्राप का लगाव श्राप के मित्रों से श्राधिकतर काल तक बना रहे, तो पुनर्जन्म के क्रानृन के अनुसार यह मृत्यु के बाद नहीं चल सकता। उस (पुनर्जन्म के नियम) के अनुसार वह (लगाव) नहीं जारी रह सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का आप स्वामी है। आप अपने व्यक्तिगत बन्धन और व्यक्तिवत नाते तथा रिश्ते खुद बनाते हैं। मरते समय यदि आप का किसी पर गहरा प्रेम है तो अपने दूसरे जन्म में आप उसी व्यक्ति को किसी दूसरे शरीर में उत्पन्न हुआ और अपने से सम्बद्ध पार्वेगे। यदि अपने वर्तमान जन्म में आप उस पुरुष को नहीं देखना चाहते हैं और आप उस से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, तो पुनर्जन्म के क़ानून के अनुसार आप के दूसरे जन्म में आप का उस का कोई वास्ता न होगा । पुनर्जन्म का क्रानून यह नहीं कहता कि मित्र और शत्रु भी, जिन लोगों के संसर्ग में आप नहीं आना चाहते, और जित लोगों की बड़ी उत्सुकता से आप अपने साथ रखना चाहते हैं, मृत्यु के बाद वे बलात श्राप के साथ कर दिये जाँयगे। वेदान्त यह नहीं कहता कि जिनकी उपस्थिति श्राप के लिये घृणास्पद है, जिन की मौजूदगी श्राप के श्रत्यन्त विकट है, वे जिन की श्राप के सम्बन्धी बनाये जाँयगे। यदि किसी नारी का श्रपने पित से विवाह बन्धन दूर गया है श्रीर वह उसे फिर नहीं देखना चाहती, तो कम के क़ानून के श्रनुसार वह पित उस को फिर कमी नहीं परेशान करेगा। जिन को वह देखना चाहती है, जिन से वह सम्बन्ध रखना चाहती है, उन्हीं को वह दूसरे जन्म में जानेगी।

इस विषय के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां हैं। एक के बाद एक उन सब को उठाया जायगा। यूरोप श्रौर श्रमिरिका में व्यापक तौर पर स्वर्ग के सम्बन्ध में लोगों की जो आनत धारणा है उस पर हम विचार करते हैं। क्या हम उसे ईसाई स्वर्ग ( Christian heaven ) कहें ? नहीं । हम उसे पादड़ी स्वर्ग (Churchian heaven) कहेंगे। स्वर्ग की कल्पना में क्या वचन-विरोध का पुर (contradiction in terms) नहीं है ? स्वर्ग शब्द से वे एक ऐसा स्थान समभते हैं जहाँ वे सब के सब एक साथ रहेंगे। 'राम' श्राप से चाहता है कि कृपया श्राप तनिक सोचें, सत्य के लिये श्राप तनिक विचार करें । जहां श्राप परिच्छिन्न (limited) हैं, क्या वहां पूर्ण त्रानन्द हो सकता है ? परिच्छेद में क्या कोई भी सुख हो सकता है ? असम्भव, असम्भव। यदि आप के स्वर्ग में श्राप के प्रतियोगी होंगे,-वे सब जो श्रतीत में मर खुके हैं, श्रीर जो भविष्य में मरेंगे, श्रीर वे सव जो श्राज भारत वर्ष में, आरहे लिया में अमेरिका में, अथवा कहीं और मर रहे हैं, तो श्राप को क्या उस से सुख मिलेगा ? श्राप जानते हैं कि सिकन्दर सलकर्क ( Alexander selkirk ) कहता था।

"I au monarch of all I survey, My right there is none to dispute"

"जहां तक मेरी दिए जाती है उस का सम्राट में हूँ, मेरे अधिकार का प्रतिवादी कोई नहीं है।"

जब आप एक गाड़ी में बैठते हैं, तब आप सारी गाड़ी केवल अपने ही लिये होने की इच्छा करते हैं। यदि दूसरे लोग भीतर आ जाते हैं, तो आप उद्गग पाते हैं। जब आप अपने कमरे में बैठे होते हैं और कोई आप से मिलने की आता है, तब आप नौकर से कहलवा देते हैं, कि आप अर पर नहीं हैं।

तुम्हारे एक घर और जायदाद है, और एक दूसरे आदमी का भी वैसा ही घर और सम्पत्ति है, और गारंपल तथा वेदों के सारे उपदेशों का अनादर करते हुए तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पास उस आदमी से अधिक दौलत होती। तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुसरिहा (Rival, शरीक़) न होकर वह तुम्हारा मातहत होता। क्या यह तथ्य नहीं है कि कुछ ईसाई, असली ईसाई नहीं, किन्तु गलती से ईसाई कहे जाने वाल, यदि उनके साथ एक ही जहाज़ पर एक बौद्ध, मुसलमान या हिन्दू यात्री होता है तो, उसकी उपस्थित से व घुणा करते हैं? "राम" यह अपने अनुभव से कहता है। वे उसकी उपस्थित से घुणा करते हैं। इस (उसकी उपस्थित) से उनका सुख नष्ट हो जाता है। और यदि स्वर्ग में तुम्हें अपने हिंगिर्द सब

प्रकार के लोग देखना पड़ेंगे, ऐसे लोग जो काइस्ट और बुद्ध के समान तुमसे कहीं श्रेष्ठ हैं, तथा तुम से श्रागे बढ़ें हुए वहां श्रोर लोग हैं, तो क्या तुम सुखी हो सकोगे? क्या उससे तुम सुखी रह सकोगे? तनिक इस पर विचार करो, एक चए। भर इस पर विचारो।

जहां कहीं भेद है, वहां सुख नहीं हो सकता। श्रसम्भव श्रसम्भव। वह कौन सी बात है जो तुम्हारी अकुरुद्धता की नष्ट कर देती है? वह है दूसरों का दिखाई पड़ना। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक होना चाहता है। हरेक व्यक्ति श्रद्धितीय, विना दुसरिहा का होना चाहता है। तुम्हें उस प्रकार के स्वर्ग में कोई सुख नहीं होसकता जो तुमने ग्रलती से समभ रक्खा है कि इंजील ने तुम्हारे लिये प्रदान किया है।

इंजील की हम किस प्रकार टीका कर सकते हैं जिस से कि इसमें रत्ती भर युक्ति प्रतीत हो ? इंजील में हम पाते हैं, "हम स्वर्ग में मिलते हैं।" हम सब के सब स्वर्ग में मिलते हैं। स्वर्ग में अपने मित्रों से हम मिलते हैं। इसका इया अर्थ है ? बस्तुतः इसका क्या अभिप्राय है ? इसका ठींक ठींक अर्थ करों, इसे समसों। क्या तुम नहीं जानते कि उसी इंजील में जिसमें लिखा है कि हम सब स्वर्ग में मिलते हैं यह भी लिखा हुआ है, "स्वर्ग का सामाज्य तुम्हारे अन्दर है।" परमेश्वर का राज्य, सच्चा स्वर्ग तुम्हारे 'अन्दर' है, तुमसे 'बाहर' नहीं है। अपने से बाहर स्वर्ग की कल्पना न करों। आकाश में या नत्त्रों के बीच में उसे न ढूँढ़ों। परमेश्वर पर तिनक करुणा करों। यदि वह परमेश्वर मेघों पर रहता है तो विचारे गरीव को सर्दी हो जायगी। स्वर्ग तुम्हारे अन्दर है। परमेश्वर तुम्हारे अन्दर है।

#### तनिक देखो।

श्रपने को श्रानन्दमय ईश्वरीय ज्ञान की श्रवस्था में लाओ, परमेश्वर से पूर्ण अभिन्नता की अवस्था में अपने को डाल दो, यो कहिये कि, निर्वाण की दशा में प्रवेश करो, उस ईश्वरीय कल्याणमय दशा की प्राप्त करो श्रीर फिर तुम स्वयं स्वर्ग हो, न कि केवल स्वर्ग में। वहां तुम सब दुनिया से एक हो, वहां तुम सब सुद्दों ग्रीर सब जीवितों और इस पृथिवी पर जिन लोगों के आविमीव होने की आशा है, उन सब से अभिन्न हो जाते हो। स्वर्ग तुम्होरे अन्दर है, और इस प्रकार से हम स्वर्ग में मिलते हैं। जीवज्युक्त, इसी जीवन में मुक्त मनुष्य, सदा स्वर्ध में है, उसकी सब जीतों और हव मुद्दों से एकता है। भविष्य में इस दुनिया में जिन लोगों के आने की आशा है उन सब से उसकी एकता है। वह अनुभव करता और मानता है कि सब तारागण, सब ज्ञात प्राणी उसके अपने श्रात्मा हैं। वह अनुभव और भान ( महसूस ) करता है कि 'मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, सच्चा परम पुरुष हूँ, स्वयं तत्वस्वरूप हूँ, सारभूत हूँ, अब्रेय परमेश्वर हूँ। में सर्व हूँ, ब्रोर इस प्रकार 'सर्व' होने से में स्वर्ग में हूँ, और स्वर्ग में में हरेक व्यक्ति से भिलता हूँ "।

लोग इस दुनिया में अपनी लालसा की वस्तुओं के लिये ललाते हैं, किन्तु उन्हें ये पाते नहीं। यह क्या वात हैं कि वे उनको नहीं पाते हैं, श्रोर कैसे वे उनको पा सकते हैं? क्रिम की चोट खाये हुए, विकारअस्त (विपयी) इच्छा के मारे लोगों के दिल टूट जाते हैं, मुरभा जाते हैं तथा अपना समय श्रोर जीवन वे नष्ट कर देते ह, एवं जीवन को तबाह

तक कर देते हैं। ऐसा क्यों है ? क्यों कि ये स्वर्ग में नहीं मिलते, यही एक मात्र कारण है। यदि आप चाहते हैं कि आप के मित्र आप को मिलें, ऐ सांसारिक ऐश्वर्यों के भूखे दुनिया के लोगों ! यदि आप चाहते हो कि संसार के वैभव श्राप को तलाश करें, पे जो अपने प्रेम पात्रों के लिये अपनी शक्तियोंको नष्ट करने वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि उन (मित्रों) को आप के प्यार करेन के बदले वे आप का सा उत्कट प्रेम श्राप से करें तो, पे उच्च पदों की इच्छा रखने वाले श्रीर श्रकृतकार्य लोगों ! राम की शिचा का श्रनुसरण करो,क्योंकि यही असंदिग्ध सुबंध (sesame) है, यही एक मात्र ताली है जो सब इच्छित पदार्थों के तालों को खोल देती है। तुम्हें स्वर्ग में मिलना होगा श्रीर तुम्हें प्रबन्ध करना होगा कि हरेक वस्तु तुम्हें खोजे । स्वर्ग में मिलने का क्या श्रधं है ? प्रेम-भित्ता में, प्रेम पाने की आकांत्ता में, प्रेम की खोज में, "क्या तुम मुभ्र से प्रेम करते हो" देसे जुद्र श्रीर स्वामित्व के भाव में ईश्वरणन का लेश भी नहीं है। में तभा तुम्हारे निकट खिंचता हूँ श्रीर तुम्हारी बगल में श्रपनेकी पाता हूँ जब तुम एक वाक्य में,जो हम दोनोंसे बड़ा है, अपने को ढाल कर मुक्ते (परिच्छन्नात्मको) छोड़ देते और खोदेते हो। यदि तुम अपने नयन मुक्त पर गाड़ कर प्रेम की भीख मांगते हो, तो में दूर हट जाता हूँ। यह नियम है, यह श्रनिवार्य, श्रविनाशी, निष्दुर ग्रटल क्रानृन है। जिस चण तुम इच्छा से ऊपर उठते हो, उसी त्तण इच्छा की वस्तु तुम्हें खोजती है, श्रौर जिस च्ला तुम मांगने, चाहने, हूँढ़ने, उत्कट ललचाने का ढँग स्रहण करोगे उसी चण तुम दुर्तकोर जाश्रोगे। तव तुम्हें इच्छित वस्तु न मिलेगी, तुम्हें नहीं मिल सकती। (इच्छित) वस्तु से ऊपर उठा, उस से ऊपर खड़े

हो,श्रोर वह तुम्हें हूँढ़ेगी। यही क़ानून है। यह कहा गया है, कि जो चीज़ तुम ढूँढो वह तुम्हें दी जायगी, जिसे खटखाश्रों वह तुम्हारे लिये खुल जायगा। "इसे समम्भने में गलती की जाती है। "ढूँढ़ोंगे तो तुम कभी न पाश्रोंग,खटखटाश्रोंगे, तो तुम्हारे लिये कभी न खुलेगा "क्या यह यथार्थ नहीं हैं कि जब एक मिच्च श्राप के पास श्राता है तो उसे देख कर श्राप को घृणा होती है? क्या यह ठीक नहीं हैं कि गरीब लोग सड़कों पर नहीं चलने पाते हैं जब वे जेल मेज जाते हैं? राम ने जेल देखी श्रीर श्रधिकांश कैदियों का एक मात्र श्रपराध गरीबी थी। लोग कहते हैं, "दीन-श्रालय (poor house) को जाश्रो, तुम्हारी मौजूदगी से हमारा तिरस्कार होता है।" क्या ऐसा नहीं है ?

तुम परमेश्वर के पास जाना चाहते हो; श्रीर फकीरी वृत्ति से, मिलन वस्त्रों से परमेश्वर के पास जा श्रोगे, तो क्या तुम घु सेने या श्रोगे ? नहीं । जब तुम किसी राजा के पास जाते हो, तब तुम हें श्रपनी सर्वोत्तम पोशाक पहनना पढ़ती है। जब तुम परमेश्वर के पास जाते हो, तब तुमहें निष्कामता की पोशाक पहनना पड़ेगी। यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो, स्वर्ग के साम्राज्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें बेचाहपन की पोशाक पहनना पड़ेगी। तुम्हें श्रावश्यकता से परे होना होगा, तुम्हें इच्छा से ऊपर उठना होगा।

"First seek the kingdom of Heaven and everything else will be added unto you." That is the Law."

"पहले स्वर्ग का साम्राज्य हूँ हो श्रीर फिर हरेक चीज़ तुम में श्रा मिलेगी। यह नियम है।" कर्म का क़ानून कहता है "मनुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है। अपनी परिस्थिति और अपना अड़ोस पड़ोस हम आप बनाते हैं। हरेक बच्चा अपने बाप का वाप है। हरेक लड़की अपनी मा की मा है।" ये कथन उलटे जान पड़ते हैं, वे असंगत जान पड़ते हैं, किन्तु ये हैं पूर्ण सत्य, और सत्य के सिवाय और कुछ नहीं हैं।

कर्म के क़ानून के अनुसार, (राम कर्म के क़ानून में प्रवेश करने नहीं जा रहा है, किन्तु उस के केवल उस एक श्रंश में प्रवेश करेगा जिस का लगाव विचाराधीन विषय से हैं) जब तुम वस्तुओं की इच्छा करते हो, जब तक तुम उनके लिये उत्कट इच्छा श्रोर श्रात्यन्त लालसा करते रहते हो, वे तुम्हें नहीं दी जातीं। किन्तु श्रित लालसा श्रोर उत्कंट इच्छा करने के एक ज़माने के बाद एक ऐसा समय श्राता है जब तुम उस इच्छा श्रोर श्रिमलाषा से, उस संकल्प से जब जाते हो, श्रोर श्रपना मुँह उधर से फेर लेते हो, तथा निराश श्रोर खिन्न हो जाते हो। तब वह (इच्छित वस्तु) तुम्हारे पास लाई जाती है। यह कर्म का क़ानून है।

श्राप जानते हैं कि किसी मनुष्य को उन्नति करने के लिये एक पैर श्रपना ऊपर उठाना श्रोर दूसरा नीचा करना होगा। इसी तरह कर्म के क़ानून का शासन चलने के लिये, श्राप की इच्छाश्रों की चिरतार्थता श्रोर पूर्ति के लिये, उस समय का श्राना ज़रूरी है कि जब श्राप ऊपर उठते हों, इच्छा त्याग देते हों। श्रोर इस तरह इच्छा रखने तथा इच्छा त्याग देते हों। श्रोर इस तरह इच्छा रखने तथा इच्छा त्याग देने से इच्छा की पूर्ति होती है। कर्म के क़ानून पर लिखने वाले साधार एतः प्रश्न के धन-पहलू (positive side) पर बड़ा ज़ोर देते हें श्रोर ऋग-पहलू (negative

side) की उपेचा करते हैं। 'राम' तुम से कहता है कि
तुम्हारी सब इच्छाएँ ज़रूर पूर्ण होंगी, तुम्हारी सब अभिलाषाएँ अवश्य सफल होंगी। हरेक वस्तु, जिस की तुम
कामना करते हो, तुम्हारे सामने अवश्य लाई जायगी।
किन्तु एक शर्त है। उस की प्राप्ति से पूर्व तुम्हारा ऐसी
हालत में जाना ज़रूरी है कि जिस में तुम इच्छा त्याग दो।
अभीर जब तुम इच्छा त्याग दोगे, तभी वह पूरी होगी। 'राम'
खयाल करता है कि यह अंश सब की समक्ष में नहीं आया
है। इस का कारण यह है कि उन्हों ने 'राम' के पिछले
व्याख्यान नहीं सुने हैं, जो हरमेटिक ब्राइरहुड (के स्थान)
में दिये गये थे। अच्छा, यदि तुम इसे इस समय नहीं समभते हो, तो यह फिर कभी उठाया जायगा।

एक बात और । अधिकांश लाग अपने वंधन और अपने नाते बनाये रखना खाहते हैं ताकि उनके लगाव स्थायी हों और जुड़ जाँय । उच्चस्वर से घोषित करो, हर जगह कहा कि लौकिक संबन्धों, सांसारिक सम्पकों को कायम रखने और स्थायी बनाने की इच्छा पागलपन का विचार है । तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते । यह आशा के विकद आशा करना है । त्यक्त आशा है । आप अपने सांसारिक संबंधो और लौकिक बन्धनों को स्थायी नहीं बना सकते । किसी भी सांसारिक वस्तु को तुम नित्य नहीं बना सकते । इस सत्य को अपने हदयों में धंसने दो, अपने अन्तः करणों में इसे गहरा घर करने दो कि लौकिक वन्धनों या सन्वन्धों को स्थायी बनोने की चेष्टा करना विकिप्त विचार है । राम इसे दोहराता है कि भाई ! तुम ऐसा नहीं कर सकते । इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है । इस संसार में कुछ

भी नित्य नहीं है। एक मात्र नित्य वस्तु तुम्हारे अन्दर का परमेश्वरहै, वह परमेश्वर जो स्वयं तुम हो, वह तत्व जो कि तुम हो। यह देह स्थायी नहीं बनाई जा सकती। यह जुद्र शरीर नित्य स्थायी नहीं बनाया जा सकता। यदि तुम पांच अरब साल भी जीते रहो, तो भी मृत्यु आवेगी। सूर्य एक दिन मरता है, पृथिवी एक दिन मरती है, तारे मरते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। इन सब को बदलना पड़ता है, नित्य नहीं बनाये जा सकते, जैसे आप का शरीर हर छुण बदल रहा है। सात साल के बाद यह विलकुल नया हो जाता है वह एक विलकुल नया शरीर हो जाता है।

इसी तरह तुम्होर संबंध, तुम्हारे बंधन बदलते रहते हैं। वे नित्य नहीं बनाय जा सकते। यदि तुम्हारा उस स्रोर कुछ स्रजुराग है तो त्याग दो।

Rivers may flow uphill, winds may blow downward,

Fire may emit cold rays, the sun may shed darkness.

But this Law of the impermanence of worldly relations cannot be frustrated or foiled.

''निद्यां चाहे उलट कर पहाड़ पर चढ़ें, पवन नीचे की स्रोर चाहे चले,

अग्नि चाहे उंढ़ी किरणें उगले, सूर्य चाहे अन्धकार फैलावे,

किन्तु संसारिक रिव्तो की श्रनित्यता का यह कानून विफल या व्यर्थ नहीं किया जा सकता "। यदि तुम्हारा विचार

कुछ श्रौर है तो तुम गलती पर हो। ठीक नदी का सा हाल हैं। लकड़ी के लहे जलतल पर तरते हुए आत हैं, एक लड़ा एक स्रोर से स्राता है स्रोर दूसरा किसी दूसरी तरफ से। एक ज्ञाण के लिये उनका मिलन होता है, एक पल भर उनका लगाव रहता है और फिर वे ज़दा हो जाते हैं। एक तेज लहर आती और उनको अलग कर देती है। संभव है कि नदी में बहते हुए ये लहे फिर मिलें, किन्तु फिर उनके। किसी समय अलग होना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन में, नित्य प्रति के रोज़ के काम काज के जीवन में, पिता और माता, भाई और वहनें एक साथ रहते हैं, किन्तु हर चौबीसर्वे घंटे अलग हो जाते हैं। बहुत दफे वे पुनः चन्द मिनटों के लिये मिलते हैं, उसके बाद वे अपने २ पृथक कमरों या दफतरों में चले जाते हैं। तुम्हारे संबंधों और दूर के मित्रों का यही हाल वंड़ पैमाने पर है। सदा सर्वदा तुम साथ नहीं रह सकते। यदि यह मामला है तो बच्चों का खेल क्यों करते हो ? जो सदा टिकता है, जो नित्य श्रीर शाश्वत है, उससे फिर श्रधिक सरोकार क्यों नहीं रखते ? चपल संवंधों की अपेचा जो नित्य है उसके लिये फिर अधिक चिन्ता क्यों नहीं करते ? नित्य स्थायी तत्व का अधिक विचारक्यें। नहीं करते ? जिससे तुम पृथक नहीं हो सकते, उसे पाने और अनुभव करने का यत्न क्यों नहीं करते ? श्रोर स्थायी तत्व, वास्तविक नित्यता के बिलदान का यत्न क्यों करते हो ? शीघ्र सटकते हुए अस्थायी नातें। के लिये उस (ग्रसली तत्व) की कुर्वानी क्यों करते हो ?

भारतवर्ष में एक नवविवाहित युवती थी। वह अपनी सास और अपनी ननदें। या जेठानियों-देवरानियों के साथ

बैठी हुई मज़ेदार गपशप कर रही थी। इस नई दुलहिन का पित उपस्थित नहीं था। इस नई दुलही की जेठानियों या ननदों ने इस के पित के विरुद्ध कुछ यचन कहे। 'राम' मौजूद था। 'राम' ने इस दुलहिन के मुख से ये मधुर शब्द सुने। उसने कहा, ''तुम्हारे लिये जिन्हें उन (मेरे पित) के साथ केवल कुछ दिन रहना है, मैं दूरहे से, जिसके साथ मुक्ते अपनी सारी ज़िन्दगी बितानी है, बिगाड़ कर बच्चों का खेल न कहाँगी।''

उस दुलहिन में जितनी बुद्धि थी, उतनी बुद्धि रक्लो।
ये सब सांसारिक बन्धन सदा न टिकेंगे। तुम्हें अपना
सारा जीवन सच्चे आत्मा के साथ विताना है, वह नित्य
है, तुम उससे संबन्ध नहीं तोड़ा सकते। इस चपल
वर्तमान काल के लिये तुम्हें सच्चे आत्मा से नाता न तोड़ना
चाहिये। तुम अपने आप को बचते क्यों हो? तुम वह
जीवन क्यों निर्वाह करते हो जो तुम्हें चुद्र बनाता है?
अन्तर्गत परित्रदर्ग को आप क्यों नहीं अनुभव करते हैं,
सच्चे आत्मा से आप क्यों अलग होते हैं? बुद्धिमान हो!

वुद्ध भगवात् के पास एक श्रादमी गया, श्रोर उनसे उनके पिता के काँपड़े को चलने को कहा। श्राप जानते हैं वहीं बुद्ध भगवात् जो राजकुमार थे, एक समय भिजु थे। उन्हों ने सब त्याग दिया श्रोर भिजु हो गये। भिजु के बाने से वे द्रबद्र घूमते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि कोई उनके कमंडल में, जिसे वे श्रपने हाथ में लिये रहते थे, कुछ डाल देता था तो श्रच्छा, श्रन्यथा वे शरीर के लिये, इस सांसारिक जीवन के लिये एक तिनका भर भी परवाह नहीं करते थे। वे श्रपने पिता के राज्य में गये

श्रीर भिन्नु के वस्त्रों में वहां वे सड़कों पर घूम रहे थे। उन्हें भिन्नु कहना गलती है। वह फकीरी नहीं है, वह शहंशाही है। वह कोई वस्तु नहीं दूँढ़ता, वह कोई बीज़ नहीं मांगता। वह श्रगर नष्ट होजाय तो भी क्या? उसे नष्ट होने दो; क्या परवाह है। भोजन या वस्त्र मांगने वह तुम्हारे पास नहीं श्राता।

उस भेप में वह सड़कों पर घूम रहा था। उसके पिता ने यह हाल सुना, वह उसके पास गया, और विलखता हुआ बोला, "वेटा! प्यारे कुमार! मेंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम जो पोशाक पहने हो वह मेंने कभी नहीं पहनी। मेरे पिता अर्थात तुम्हारे बावा ने यह फकीरी पोशाक कभी नहीं धारण की, तुम्हारा परबाबा भिज्ञ बन कर सड़कों पर कभी नहीं घूमा। हम लोग राजा रहे हैं, तुम राजधराने के हो, और तुम यह फकीरी बाना धारण करके आज सारे वंश को क्यों ज़लील और लिजत कर रहे हो? रूपया ऐसा न करो, दया करके यह न करो। मेरी आवक्ष रक्खो।"

बुद्ध भगवान् ने मुसकुराते हुए उत्तर दिया, उसने मुलकुराते हुए कहा, "महाराज! महाराज! में जिस वंश -का हूँ उससे आगे में देखता हूँ, में अपने पूर्वजन्मों को देखता हूँ, और में देखता हूँ कि जिस वंश का में हूँ वह सदा भिजुओं का वंश रहा है। इसका दृष्टान्त इस तरह पर दिया जा सकता है।

यह एक सड़क है और वह दूसरी सड़क आती है। बुद्ध देव कहता है, "महाशय तुम अपने जन्मों से उस राह से आते हो, और मैं इस राह से चला आरहा हूँ, और इस जन्म में हम लोग चौराह पर मिल गये हैं। अब मुक्ते अपनी राह जाना है और तुम्हें अपनी राह जाना है।"

बन्धन कहां हैं ? संबंध कहाँ हैं ? श्राप कहते हैं कि श्राप के अपने बच्चे हैं। श्राप "राम" को समा करें, यहि ं वह ऐसी बातें कह दे कि जो इस देश की सभ्यता के द्वारा श्रमभ्य समभी जाती हैं। श्राप कहते हैं कि ये बच्चे श्रापके हैं। आप कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, मेरे मांस का मांस, मेरे रक्क का रक्क, मेरी हड्डी की हड्डी है। ब्रोर, यह मैं स्वयं हूँ, यह मेरा पुत्र है, ऋोह प्यारा छोटा वेटा! नन्हा मधुर बच्चा ! और तुम उसे अपने कलेजे से चिपटाते हो। तुम उसे अपने पास रखते हो। किन्तु तनिक अपने तत्वज्ञान की परीक्षा तो करो । वह बच्चा तुम्हारा है और तुम चाहते हो कि यह गांठ सदास्थायां हो जायं। क्या श्राप कृपया सत्य के नाम पर उत्तर देंगे कि, यदि बच्चा आप का पुत्र है और आप की देह से बच्चा पैदा होने के कारण आप अपने इस सम्बन्ध को कायम रखना चाहते हैं, तो जुओं का क्या होगा ? क्या चे तुम्हारी देह से नहीं पैदा हुई हैं ? क्या वे तुम्हारे पसीने के बच्चे नहीं हैं ? क्या वे तुम्हारे खून के खून नहीं, क्या उन का सब खून तुम हे नहीं लिया गया है ? क्या (उन का) समग्र जीवन तुम्हारा जीवन नहीं है ? तनिक जवाब दीजिय। एक तरह के बच्चे की इत्या करना, एक तरह के वच्चे को नष्ट करना श्रीर दूसरी तरह के बच्चे की चूमना चाटना तथा श्रपने सारे प्रेम की उस पर वर्षा करना कितना अन्याय है, कैसा युक्ति विरुद्ध है। अपने तर्क को तो देखो। "राम" का यह अभि-प्राय नहीं है कि आप को अपने बच्चों के प्रति निदुर हो

ज्ञाना चाहिये, िक आप उनकी ज़रूरतों की ओर ध्यान न हैं। में यह विलकुल नहीं चाहता। 'राम' का उपदेश है कि आप को सम्पूर्ण संसार अपना आत्मा समक्षना चाहिये, और आप के अपने बच्चे भला इस भाव ) से वर्जित क्यों कर दिये जांय? राम (की बातों) का अनर्थ न करना। 'राम' यह कहता है, िक "आपके पारिवारिक बन्धन आप की अपनी उन्नित को न रोकने पाये। अपने पारिवारिक सम्बन्धों को अपने मार्ग में बाधक न वनने दो। तुम्हारी अग्रसर गित को वे रोकने न पाये।"

जव इस शरीरने, अर्थात् तुम्हारे अपने आपने, जिसे तुम ''राम'' कहते हो, संन्यास प्रहण किया था, पारिवारिक संबंध और सांसारिक पदवी का त्याग किया था, तब क्रब लोगों ने कहा था, "महाशय ! यह क्या बात है कि आपने अपनी स्त्री, बच्चे, नातदारीं, श्रौर विद्यार्थियों के हकीं का खयाल नहीं किया, जो आप से सहायता और उपकार की श्राशा रखते थे; श्राप ने उनके दावों का बिलकुल लिहाज़ क्यों नहीं किया?" यह प्रश्न किया गया था "राम" कहता है, "त्राप का पड़ोसी कौन है ?" तनिक देखिय। जिस मनुष्य ने "राम" से यह सवाल किया था वह महाविद्यालय में उस (राम) का सह-अध्यापक था। राम ने उससे कहा। "ग्राप एक अध्यापक हैं, ग्राप कालेज में दर्शन-शास्त्र पढ़ाते हैं, अब क्या आप कह सकते हैं कि आप का स्त्री और बच्चों में भी उतनी ही विद्या है जितनी आप में ? क्या आप कह सकते हैं कि आप की चार्ची और . दादी भी उतनी ही विद्वान हैं जितने आप हैं? क्या आप के चचेरे भाइयों को भी इतना ही ज्ञान है ?" उसने कहा, "नहीं, में अध्यापक हूं।" "राम" ने कहा, "यह क्या बात है कि आप विश्वविद्यालय में आते और पढ़ाते हैं, किन्तु आप अपने छाटे बच्चों, अपनी स्त्री, और अपने नौकरों को नहीं पढ़ाते ? आप अपनी दादी और अपने चचेरे माइयों तथा अपनी चाची को क्यों नहीं पढ़ाते? यह क्या बात है ? उसने कहा कि वे मेरे पढ़ाने को समस नहीं सकते। तब उसे निम्न लिखित बातें समसाई गई।

देखो। ये तुम्हार पड़ोसी नहीं हैं। ये नौकर, यह दादी, स्त्री, बच्चे, श्रौर तुम्हारे ये कुत्ते भी तुम्हार पड़ोसी नहीं हैं। यद्यपि कुत्ता तुम्हारा निरन्तर संगी है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, और अज्ञानी की दृष्टि में आपका सब से बड़ा साथी है, किन्तु आप जानते हैं कि कुत्ता, नौकर, श्रौर मुर्ख चाची तथा दादी आतके पड़ासी नहीं हैं। श्राप कौन हैं ? आप शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध आहना हैं, किन्तु यूरोपीय तत्वज्ञानी होने के कारण आप यह स्वी-कार नहीं करते । आप चित्त हैं, आप के पड़ोसी वे हैं जो सदा आप के साथ उसी उच्च रेखा में रहते हैं जहां आप का चित्त रहता है। सब विद्यार्थी, शास्त्री, विशारद, अपने पढ़ने के कमरों में उन्हीं पुस्तकों पर ध्यान लगाते हैं, उसी विषय का चिन्तन करते हैं, वही चीज़ पड़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। आप का वित्त उन्हीं विषयों ने रमता है जिनमें उनका, श्रौर वे श्राप के पड़ोसी हैं। जब श्राप श्रपन पढ़ने के कमरे में होते हैं, लोग कहते हैं कि आप पठ गागार (reading room) में हैं। ईमान से कहिया। कि आप उस समय कमरे में होते हो या कि श्रपने विचारों में होते हो । श्राप पढ़ने के कमरे में नहीं रहते हैं, यद्यिप कुत्ता आप की गोद

में बैठा होता है, यद्यपि श्राप के बच्चे कमरे में श्राते हैं, वे श्राप के लिये कुछ भी नहीं होते, श्राप तो वहां दार्शनिक लोक में होते हैं, श्रोर उस ऊँचाई पर श्राप के पड़ोसी वे विद्यार्थी होते हैं जो श्रपने श्रपने घरों में वही विषय पढ़ रहे हों। य श्राप के पड़ोसी हैं, श्राप के श्रत्यन्त समीपी पड़ोसी हैं, श्रोर इस प्रकार से श्राप श्रपना सहायक हस्त श्रपनी चाची श्रोर दादी श्रोर कुत्ते श्रोर नौकरों की श्रपेत्रा, जो श्राप के पड़ोसी नहीं हैं, विद्यार्थियों तक श्रधिक पहुँचा सकते हैं। श्रापका पड़ोसी वह है जो श्रापकी दुन्ति के श्रिषक नगीच रहता है, जो उसी लोक में रहता है कि जिस (लोक) में श्राप रहते हैं। श्रापका पड़ोसी वह नहीं है जो उसी घर में रहती हैं। इति हैं श्रोर मिक्लयां उसी घर में रहती हैं।

श्रध्यापक ! मुक्ते बतात्रो, यदि तुम्हारे हाथ की बात हो, तो तुम कहां पैदा होंगे ? क्या श्राप उसी श्रपट दादी या चाची के परिवार में पैदा होंगे ? नहीं, नहीं। श्राप उस कुटुम्ब में पैदा होंगे जहां के लोग श्राप के जैसे चित्त के हों, जहां के लोग पेसे हों कि श्रास-पास श्रीर इदि गिर्द श्राप के स्वभावातुक्त हों। श्राप विभिन्त कुटुम्ब में उत्पन्त होंगे, इस लिये श्राप हर समय श्रपते पारिवारिक संबंध बदल रहे हैं। प्रेम का क्या श्रथ है ? प्रेम का केवल इतना ही श्रथ है कि श्राप की भावना बैसी ही है जैसी दूसरे की। श्रीर श्रियक कुछ नहीं। श्राप एक मनुष्य पर प्रेम करते हैं; उसके स्वार्थ, उसके मज़, उसकी तकलीफें ठीक श्राप की ही सी हैं। वही पदार्थ श्राप को पीड़ा पहुँचाते हैं जिनसे उस को पीड़ा पहुँचती है, जो पदार्थ उसे सुलक ह

होते हैं, यही आप को भी सुख देते हैं, यही पदार्थ उसे हमें देते हैं जो आप के हमें देते हैं। यह प्रेम है। आप किसी मनुष्य को उसके लिये प्यार नहीं करते हैं, आप उसमें आप को प्यार करते हैं, और कुछ नहीं। आप केवल अपने आप को प्यार कर सकते हैं। तिन मनुष्य हैं, क, ख और ग, अथवा, जैसा कि हम रासायनिक सूत्र के रूप में रख सकते हैं, क और ख में कुछ सामान्य बात है, और क तथा ग में भी कुछ सामान्य बात है, या क में और ग में ख से अधिक सामानता है, इस लिये क ख की अपेक्षा ग की ओर अधिक आकृष्ट होगा।

इस प्रकार आप के पारिवारिक बंधन ट्रटते और पुनः पुनः ट्रटते तथा फिर २ जुड़ते हैं। इस प्रकार से प्रेम का अर्थ केवल अपने आप का कुछ ( ग्रंश ) किसी दूसरे मनुष्य में अनुभव करना वा पहचानना है। किसी मनुष्य को पूर्णतया और एक मात्र आप का प्रतिरूप होने दा, तो आप उसके लिये पूर्ण प्रेम स्वरूप हो जायंगे।

इससे हम दूसरे विषय पर पहुँचते हैं जिसे आज "राम" न उठावेगा। वह बड़े महत्व का विषय है। वह विषय निर्मीकता है। भय की सृष्टि कैसे होती है, भय का कारण क्या है? यह दिखाया जायगा कि यही अनुराग, अपने वन्धनों और सम्बन्धा को हमेशा कायम रखन की यही इच्छा, सम्पूर्ण भय की जड़ है। लोग कहते हैं, न डरो, डरो मत। कितने अतार्किक व हैं! मानो भय तुम्हारे वश में है और तुम पर सवार नहीं है। भय की एक द्वा बताई जायगी, किन्तु "राम" उस विषय को छोड़ता है, और वह फिर कभी उठाया जायगा।

पक कविता, जो एक उपनिषद का भाषान्तर है, पड़ी जायगी, धौर तब वस। "राम" चाहता है कि हिन्दुस्तान का कम से कम एक शब्द तो आप लोग सिखें। अनुवाद पूरा नहीं हैं, फिर भी उससे कुछ आशय निकल आयगा।

The untouched soul, greater than all the Worlds, (because the worlds by it exist), Smaller than subtle ties of things minutest, Last of ultimatest,
Sits in the very heart of all that lives,
Resting, it ranges every where! Asleep
It roams the world, unsleeping; How can one Behold divinest spirit, as it is
Glad beyond joy existing outside life,
Beholding it in bodies, bodiless,
Amid important and permanent,
Embracing all things, yet in the midst of all.
The mind or ightered casts its grief away.

#### Om!! Om!!

निर्लेप-त्रात्मा, सव लोकों से महान (क्योंकि लोक इस में दिके हैं), छोटी से छोटी चीज़ों की सुदम ग्रंथियों से भी सुदम, सब से त्रान्तिम से भी जन्तिम, ग्राणियों के हृद्य में बैठा हैं, ग्राराम करता हुआ, वह सर्वत्र प्रवन्ध बांधता है, सोता दुआ

वह संसार में घूमता है, श्रानिद्रितः कैसे कोई

परमेश्वरीय श्रात्मा को देख सकता है, क्योंकि वह जीवन से पर उपस्थित,हर्ष से भी श्रधिक प्रफुल्लित है। उसे शरीरों में देखते हुए वह श्रशरीरी, श्रनित्यता के मध्य में वह नित्य. सब वस्तुत्रों का आलिंगन करता हुआ, तथापि सब के मध्य में

प्रबुद्ध मन हुआ वह अपने शोक को दूर फेंक देता है।

30 1 30 11 30 14

## में प्रकाश स्वरूप हूं।

१३ जनवरी १९०४ को डेनबर, कौलोरेडो में दिया हुआ व्याख्यान।

शुद्रातमा (सत्यस्वरूप) क्या है ? देह सत्यस्वरूप नहीं है, न वित्त ही असली अपना आप है, न यह प्राण ही वास्तविक आत्मा है। आप कैसे जानते हैं कि दुनिया है ? अपनी चेतना (Consciousness) के द्वारा । आप की चेतना की भी तीन प्रकार के परिवर्तनों या वृत्तियों के अधीन होना पड़ता है। एक जागृत चेतना है, एक स्वप्न शील चेतना है, और गाढ़ निद्रित चेतना भी है। आप की चेतना तापमापक (thermometer) या वातजायक (barometer) यंत्र के समान है। वह ताप (temperature) या संसार की गुरुता (pressure) को मापती है।

जागृत दशार्त चेतला स्चित करती है कि संसार ठोस है, कठोर है, अपने क़ानूनों और नियमों में ठसा हुआ है। स्वप्नावस्था में चेतना का निर्णय बिलकुल भिन्न है। किन्तु स्वप्न और निद्रा की अवस्थाएं भी ठीक उतनी ही प्रवल हैं जितनी कि जागृत दशा। किर हम देखते हैं कि आप का निद्रागत अनुभव ठीक उतनाही समय लेता है जितना कि जागृत अनुभव। अपने जीवन में आप उतना ही सोते हैं जितना जागते हैं। एक बच्चा, माना, हर समय निद्रित ही है। यह अनुभव सारे संसार को होता है। गाढ़ निद्रा या स्वप्नावस्था की चेतना के निर्णय जागृत अवस्था की चेतना के निर्णय या ज्ञान का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं।

श्रव बास्तविक (या सत्य) वह है जो कल्ड, श्राज,

श्रौर सदा वही (एकसां) है। सभी की सत्य की यह कसौटी मान्य है। जो क़ायम रहता है वह असली है। अधि-ष्टान अर्थात् द्रष्टा के स्थिति-विन्दु से यह चेतना तीन विभिन्न रूप ग्रहण करती है। जागृत दशा में यह चेतना देह से अपनी अभेदता स्थापित करती है, और जब आप "में" शब्द का व्यवहार करते हैं, तब आप को इस शरीर, इस चेतना का वोध होता है। स्वप्नशील अवस्था में वह विलकुल दूसरी ही दशा धारण करती है। आप वदल जाते हैं। स्वप्न शील द्रष्टा वैसा ही नहीं है जैसा कि जागृत-द्रष्टा है। श्राप श्रपने स्वप्नों में श्रपने को निर्धन पात हैं, यद्यपि आप धनी हैं। आप अपने की शतुओं से घिरा हुआ पाते हैं, आप का घर अग्नि से नष्ट हो जाता है, श्रौर श्राप विवस्त्र जीते बचते हैं। श्रपने स्वप्न में श्रापने चाहे कुछ पानी पिया हो किन्तु जायने पर आप अपने को प्यासा पाते हैं। स्वप्नशील इष्टा जायत द्रष्ट से भिन्न है। इस तरह चेतना स्वप्न की अवस्था में एक रूप धारण करती है, श्रौर जागृत श्रवस्था में दूसरा, श्रौर गाढ़ निद्रा-वस्था में वह तीसरा रूप धारण करती है। आप की चेतना तब (गाढ़ निद्रा में ) शुन्यता से अपनी अभेदता स्थापित करती है। आप कहते हैं "मुभको बड़ी गहरी नींद आई, मेंने कोई स्वप्न भी नहीं देखा।" गाढ़ निद्रा की दशा में आप में कोई चीज़ है जो बराबर जागती रहती है, जो नहीं सोती वही आपका वास्तविक आत्मा (स्वरूप) है। वह विषयाश्रित चेतना से पृथक है, वह शुद्ध चेतना है। वह श्राप का स्वरूप ( श्रपना श्राप ) है।

एक मंतुष्य श्राता श्रोर कहता है, "कल्ह रात को बारह

बजे में बाडवे स्ट्रीट पर था, श्रीर में ने कुछ नहीं देखा। उस समय वहां एक भी व्यक्ति नहीं था।" हम उससे कहते हैं कि वह श्रपना बयान लिख दे कि उक्त सड़क पर श्रमुक समय पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वह मनुष्य कहता है कि यह बयान सत्य है, क्योंकि में प्रत्यत्तद्शीं गवाह हूँ। तब प्रश्न किया जाता है, "तुम कोई नहीं हो या कोई हो? यदि यह बयान तुम्हारे प्रमाण पर हम माने, तो यह श्रात्मिवरोधी है। यदि यह बयान सत्य है तो श्राप वहां मौजूद थे।"

जब कोई गाइतम निदा में है तब वह जागने पर कहा करता है कि मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। हम कहते हैं, भाई ! तुम यह बयान तो करते हो कि वहां कुछ नहीं था, किन्तु इस बयान के सही होने के लिये तुम्हें ग्राकर गवाही देना पेड़गी। यदि ग्राप वस्तुतः गैरहाज़िर थे तो यह गवाही ग्राप केसे देते हो ? ग्राप में कोई चीज़ ऐसी है जो उस गाढ़ निद्रा में भी जागती है। वह ग्राप का वास्तविक स्वरूप (ग्रात्मा) है, वह परम संकल्प (will) या परम चेतना है।

देखिये इसेस सारे संसार का प्रसार कैसे होता है।
निदयों को देखिये। उनकी तीन दशाये होती हैं, एक हिमानी
नद (glacier) की, दूसरी छोटे चश्मों और नालों की।
बरफ पिप्रली और नदी बहुत ही केमल शान्त और
शिष्ठ अवस्था में होती है। तीसरी दशा वह है जब नदी पहाड़ों
को छोड़ कर मदान में उतर आती है और वड़ी उत्पातिनी
होती है तथा कीचड़ से भर जाती है। ये तीन दशाये हैं।

पहली दशा में पहाड़ों में, बरफ में, सूर्य का प्रतिषम्ब नहीं दिखाई पड़ता था। दूसरी श्रीर तीसरी में वह (सूर्य का प्रतिविस्व) दिखाई देता है। दूसरी दशा में नदी जहाज़ या नौका चलने के लायक नहीं थी। वह किसी व्यावहारिक काम की नहीं थी। किन्तु तथापि वह बड़ी सुन्दर थी। तीसरी दशा में वह नाव या जहाज़ चलने के लायक है और खेतों तथा घाटियें। को भी उपजाउ बनाती है। सो हम देखते हैं कि दो चीज़ें मौजूद थीं, एक सूर्य और दूसरी नदी।

एक तुम में सूर्यों का सूर्य है, जो गाढ़ निन्द्रावस्था में परमेश्वर है। वह सूर्यों का सूर्य जमी हुई वरफ पर चमकता है। बह सूर्यों का सूर्य, अचल, अन्यक्र, सान्ती है। जब वह सूर्य उस त्राप में की शून्यता पर कुछ समय तक चमकता रहता है, गाढ़ निन्द्रावस्था में कहिये, आप में सूर्यों का सूर्य अपने को चमकती, गरम करने वाली हालत में रखता है, श्रोर श्राप के कारण शरीरको पिघलाता है,तब उस ग्रून्यतः से स्वप्नशील दशा प्रवाहित होती है। यही इंजील कहती है, "परमेश्वर ने शून्य से संसार की सृष्टि की।" परमेश्वर था श्रीर वह, वह था जो पहली दशामें शून्य कहा जाता है। जिस्र तरह सूर्य बरफ से निद्यां पैदा करता है, ठीक उसी तरह जब सूर्यों का सूर्य, तुम में का परमेश्वर देखने मात्र शुस्य पर-जिसे हिन्दू माया कहता है - चमकता है, तब उसी दिन दृष्टा श्रीर पदार्थ बाहर वह निकलते हैं। दृष्टा के अर्थ क्राता है श्रोर पदार्थ वह है जो देखा वा जाना जाता है।

स्वप्नावस्था का अनुभव जायतावस्था के अनुभव के लिये बैसा ही है जैसा नन्हा, छोटा नाला महान नदी के लिये है। लोग कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा के रूप (मूर्ति) में बना है। गाढ़ निद्रा में आप में कोई श्रहंभाव नहीं है। किन्तु स्वप्न और जागरण की श्रवस्था में श्राप में श्रहंभाव

है। स्वप्न आरीर जागने की दशास्त्रों में तुम परमेश्वर का प्रतिविम्व रखते हो। श्रसली श्रात्मा परमेश्वर है, सूर्य है, न कि यह प्रतिविम्बत सूरत (मूर्ति)। स्वप्नों में श्राप सब प्रकार की ची चीजें देखते हैं। किसी बस्तु की (स्वप्त में) देखने के लिये, किस प्रकाश में श्राप को उसे देखना पड़ता है। वह चन्द्रमा का आकाश है या नत्त्रजों का प्रकाश है, या सुर्य है जो हमें स्वप्त में बस्तुओं को देखने की योग्यता देता है ? किसी का भी नहीं। फिर वह कौन सा प्रकाश है जो स्वप्नों में सब प्रकार की वस्तुयें देखने के योग्य बनाता है ? वह आप के अन्दर का प्रकाश है। वह वही प्रकाश है जो प्रत्येक पदार्थ की दृष्टि गीचर बनाता है। यह प्रकाश जो स्वप्नों में सब प्रकार की वस्तुओं को देखने की शक्ति श्राप को देता है केवल गाढ़ निद्रावस्था में स्वच्छन्द रूप से चमका था। स्वप्नें। में वह पदार्थों की अवलोकनीय वनाता है। इस तरह पर गाढ़ निद्रावस्था में श्रीर स्वप्नावस्था में भी वह प्रकाश निरन्तर रहता है। स्वप्न में यदि आप चन्द्रमा देखते हैं, तो चन्द्र और साथ ही चिन्द्रिका के भी श्रस्तित्व का कारण अन्दर का प्रकाश है।

श्राज यह सिद्ध किया गया है कि तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम प्रकाशों के प्रकाश हो। जैसे कि नदी के संबंध में जानते हो कि उसके मृल में भी वही सूर्य है जो मुहाने पर है, उसी तरह श्रसली श्रात्मा तुम में गाढ़ निद्रा, स्वप्न श्रोर जागरण की दशाश्रों में वही है। तृ वह है। श्रपने को उस अन्तर्गत श्रात्मा से श्रमेद कर दो,तब तुम बलिष्ट श्रोर शिक्ष से पूर्ण होते हो। यदि श्राप श्रपने श्राप की चंचल परिवर्तन शिल वस्तुश्रों से श्रमेदता कायम करते हैं, तो यह उस

लुड़कते हुए पत्थर के समान है कि जिसमें काई या सेवार नहीं जमती। सूर्य केवल एक ही नदी के उत्पति स्थान बीच श्रीर मुहाने पर वहीं नहीं है किन्तु दुनिया की सब निद्यों में भी वहीं है।

तुममें जो प्रकाशों का प्रकाश है, वह दुनिया के सब लेगों की गांद निद्रा, स्वप्न शील और जाग्रत दशाओं का बास्त-विक आत्मा है। वह प्रकाश उन पदार्थों से भिन्न नहीं है जिन पर वह चमकता है। तुम वह प्रकाशों के प्रकाश हो। इस विचार (ख्याल) पर टिको कि तुम प्रकाशों के प्रकाश हो। वह में हूँ। में प्रकाशों का प्रकाश हूँ। प्रकाशों के प्रकाश से अपनी अभिन्नता कायम करो। वहीं आपका असली सत है। कोई उर नहीं, कोई भिड़िक्यां नहीं, कोई शोक नहीं, सर्वत्र वहीं है। प्रकाशों का प्रकाश, अविच्छिन्न, निर्विकार, कल्ह और आज तथा सदा एकरस । में प्रकाशों का प्रकाश हूँ। सारी दुनिया केवल लहरें, केवल तरेंगे और चक्कर जान पड़ती है।

''जुद्रात्मा वा परिचित्रन्नात्मा'' को जो पर्दा घरे हुए है उसे हटाने में निम्न लिखित उपाय बहुत ही उपकारी पाया जायगा।

लोग कहते हैं 'सैर करते समय वातचीत के लिये एक मित्र होना चाहिये।' नीचे लिखे कारणों से यह अमजनक चा असत्य है:—

प्रथम — जब हम श्रकेले चलते हैं, तब हमारी सांस स्वाभाविक, तालबद्ध, श्रौर स्वास्थ्यकर होती है। इस कारण से, कांट (kant) श्रपने जीवन के श्रन्तिम भाग में सदा श्रकेला सेर करता था ताकि सांस का ताल बराबर बना रहे, श्रौर उसने श्रच्छी दीर्घ श्रायु पाई। जब हम श्रकेले चलते हैं, तब हम नथुनों से सांस ले सकते हैं, किन्तु जब हम बातें करते होते हैं, तब हमें श्रपने मुखों से सांस लेनी पड़ती है। नथुनों से सांस लेना सदा शक्तिवर्डक है श्रौर फेफड़ों को बलवान बनाता है। परमेश्दर ने मनुष्य के नथुनों में सांस भरी श्रौर मुख में नहीं। हम मुख से सांस बाहर चाहे निकालें किन्तु भीतर सांस सदा नथुनों से हमें खींचना चाहिये। जो हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है वह नथुनों के बालों से छन कर जाती है।

द्वितीय—जब हम अकेल चलते होते हैं तब हमारी

• विचार करने की अति सुन्दर वृत्ति होती है और उत्कृष्ट
विचार उस समय मानों हमें खोजते हैं। लाई क्लाइव की
किसी तरह इस रहस्य का पता लग गया और भारतीय
राजनीति के जब किसी अत्यन्त पेचीदा मसले पर उसे
विचार करना होता था, तब वह टहलने लगता था। इस
तरह टहलना बुद्धि के परिशीलन में बहुत ही उपकारी है।
जब हम संगित में चलते हैं, अथवा ऐसे लोगों के साथ
चलते हैं जो सदा अपने विचार बलात् हम पर लादते
रहते हैं तब हम मौलिक और उन्कृष्ट विचारों को अपने पास
आने से रोक देते हैं जो अन्यथा हम पर अवश्य कृपा करते।

तृशीय-आस्पादिक स्थिति-विन्दु से । अकेले चलते समय चित्त विभाजक शक्तियों और प्रतिकृत (विपरात ) तत्वा को क्रिटक देता है और उसे अपने केन्द्र तथा आत्मा की विश्वानि क्रिप कल्पना (भावना का लाभ होता है, और स्वयं उसे भोगने का वह अवसर पाता है। सम्पूर्ण कायव्यूह (शरीर-यंत्र) में तेज वा बल का संचार होजाता है।

यह आतम-सुचना(बुद्धि) अपने आपको दो कि तुम आनन्द स्वरूप हो । मैं प्रकाशों का प्रकाश हूँ। अपनी उच्चतर शक्तियों का उत्कर्ष करने में इस विचार पर ज़ोर देना चाहिये। चांदनी में या प्रातःकाल चलने में अकथ लाभ हैं जिनका लगाव इसी से है। अस्त या उदय होते हुए सर्य. की ग्रोर ( बुख करके ) चला, निदयों के तटों पर सैर करें जहां शीतल पवन के अकोरे आते हों वहां टहली, तब तम श्रपने की प्रकृति से एकतान पाश्रोगे, विश्व से एकताल पाञ्चोगे।

ااا فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# केन्द्र-च्युत न हो।

९ जून ९९०३ को कैंसिल स्प्रिंग्स में दिया गया व्याख्यान।

यहां के लोगों का ढँग यह है कि भोजन करते समय बातचीत करते रहते हैं, किन्तु भारत में दूसरी ही चाल है। वहां भोजन करते समय बातचीत नहीं की जाती। श्राप जानते हैं कि भोजन करते समय प्रत्येक व्यक्ति को वह (खाने की) किया मानों धार्मिक भाव से करनी पड़ती है, उसे पवित्र कृत्य बनाना पड़ता है। त्राप के सुख में जाने वाले भोजन के हरेक ग्रास के साथ अाप को इस विवार पर ध्यान देना होता है कि यह कौर ( प्रास ) वाहरी जिति का प्रतिनिधि है भ्रौर इस प्रकार में सम्पूर्ण विश्व की अपने में सम्मिलित कर रहा हूँ। अरेर वे खाते समयानरन्तर इस विचार का अपने चित्त में रखते हैं श्रौर ॐ जपते रहते हैं, मनसे अनुभव करते और सप्रक्षते जाते हैं कि सम्पूर्ण संसार मुक्तमें सम्मिलित है। ॐ, ॐ, विश्व मुक्तमें हैं, दुनिया मेरी देह है। इस प्रकार, प्रत्येक ग्रास के साथ वे आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक और शारीरिक भोजन साथ २ होता है। सारी दुनिया मैं हूँ, मेरा ही मांस श्रीर रुधिर है। भोजन सम्पूर्ण संसार का जो मेरा श्राना ही मांस और रक्त है, एक प्रतिनिधि है। सब एकता है। हिन्दुओं का इस से धनिष्ट परिचय होने के कारण, ये सब विचार उनके विचों और धावनाओं में एकतित हा बाते हैं, भावुक प्रकाते (emotional nature) और संकश शक्ति ( will power ) की यहां तक पुष्टि होती है कि तुरन्त त्रात्मानुभव होता है, स्रोर वही स्राहार किया जो पाशविक किया कही जाती है स्रात्मानुभव की किया हो जाती है।

स्नान करते समय आप को सोहम् वा ॐ जपना चाहिये जिस का अर्थ जल है। जल ठोस पृथियों का समुद्र है। विवस्त्र शरीर पानी से एक होता है, शरीर का अत्येक रोम-कूप उस जल को ग्रहण कर रहा है और हम अकृति से एक होते हैं, मीन (जल जन्तु) से अभिन्न होते हैं, विश्व के जल से अपने वन्धुत्व का हमें पुनर्लाम हो जाता है। जिस प्रकार से जल मही और मैल को देह से हटा रहा है उसी तरह आत्मा की धूल भी छूट रही है। सम्पूर्ण विश्व मेरा भोजन है, मैं पवन भन्नण कर रहा हूँ। इसी तरह जीवन की प्रत्येक किया और प्रत्येक कृत्य को, वेदान्त के अनुसार, धार्मिक कार्य बनाया जा सकता है। रोग तक देवता बनाये जातें हैं।

भारत में जब किसी घर में चेचक श्राती है तब के कदापि नहीं विकल होते, कदापि कोई चिकित्सा नहीं करते, बिक खुश होते हैं। क्या यह श्रद्धुत नहीं है ? के श्रमेक प्रकार से गाते बजाते हैं, श्रवसर को श्रत्यन्त धार्मिक समस्ते हैं। घरका हरेक श्रोर सब परमात्मदेव की पूजा करते हैं। उन्हें शोक या चिन्ताकुल इच्छाएँ नहीं होतीं। जब बच्चा चंगा हो जाता है, वे धन-दान द्वारा श्रोर ढाल पीट कर देवता का पूजनोत्सव करते हैं, श्रीर बहुत हर्ष तथा श्रानन्द प्रकट करते हैं, दिव्य विश्व के प्रति प्रम श्रीर छत अता प्रकट करते हैं। इन दिनों इन रीतियों ने जनता के लिये श्रपनी महत्ता खा दी है। लोग चाहे इन बातों को समर्से यह न समर्से, राम इन का श्रध जानता है श्रीर इन सब का

### सर्वोत्तम उपयोग करता है।

राम आप में से हरेक से एक बात की सिफारिश करता है। सबरे जब आप उठत हैं या चलते हैं अथवा कोई और काम करते हैं, तब अपन विचार सदा निजधाम में रिलये। सदा अपने आप को केन्द्र में रिलये। केन्द्रच्युत मत हाजिये। जिस तरह महालियां जल राशि में रहती हैं, जिस तरह चिड़ियां वायु-राशि में रहती हैं, उसी तरह प्रकाश-निधि में तुम रहो। प्रकाश में तुम रहो, चलो, फिरो, और अपना अस्तित्व रक्लो। जब अँभेरा होता है, तब भी विज्ञान के अनुसार प्रकाश ही होता है। आन्तरिक प्रकाश सद। मीजूद ह। गाइ निद्रा-अवस्था में प्रकाश उपस्थित है। एक। अता की सहायता में आत्मानुभव के उच्चतम शिखर पर चढ़ने निभित्त, नौसिखुओं के लिये यह अत्यन्त आवश्यक पाया गया है कि वे अपनी सत्ता को प्रकाश का संसगीं माने।

भौतिक वस्तु के रूप में हम प्रकाश की पूजा नहीं करते हैं, जैसा कि रोमन कैथोलिक ईसाई अपनी मूर्तियों के साथ करते हैं। आत्मानुभव के अत्यन्त निश्चित उपाय के तौर पर, हिन्दू धर्मअन्थों में यह बार बार उपदेश दिया गया है कि अपने आप को निरन्तर संसार का प्रकाश समभते हुए पूजा को आरम्भ करना चाहिये। जब आप ॐ जप रहे हों तब अनुभव कीजिय कि आप प्रकाश हैं, तेज हैं। प्रकाश आप हैं। यह भाव जो हिन्दू शास्त्रों में बड़े विज्ञान के साथ प्रकट किया गया था, इस की ठेंस (ठोकर) सब महात्माओं को लगी थी। इसा ने कहा, "में संसार का प्रकाश हूँ।" मोहम्मद और सब महान पुरुष इसी प्रकार से बोले थे। प्रकाश

के रूप में श्राप सब वस्तुओं में व्याप्त हैं। इन विचारों को निरन्तर श्राप को श्रपने सामने रखना चाहिये श्रीर इस प्रकार से श्राप सदा परमेश्वर के संस्पर्श में होते हैं। इस प्रकार से हिन्दू का हरेक कृत्य धार्मिक स्थिति-विन्दु से श्रातमा से एक स्वर (श्रमेद) हुए होता है।

राज़ी से या वे राज़ी, प्रकृति की सब शक्तियां मनुष्य को आत्मानुभव कराने में बाध्य हैं। अनुकूल तथा प्रतिकृत परिस्थितियों से कोई भेद नहीं पड़ता। जैसे चलने में हम एक पैर उठाते हैं और तब दूसरा नीचे उतारत हैं, उसी तरह सुख श्रोर पीड़ा निरन्तर परस्परानुगामी हैं, श्रौर सम्पूर्ण विश्व भर में यह प्रक्रिया काम कर रही है। वे लोग सचमुच सुखी हैं जो सांसारिक सुखीं श्रीर दुखीं से श्रपने को परे रखतं हैं। उन दोनों से बचना चाहिये, श्रीर इसी में सच्चा सुख है। एक का उतना ही स्वागत है जितना दूसरे का। सांसारिक सुख श्रौर दुख उसे विभिन्न नहीं प्रतीत होते, जो मनुष्य उन से ऊपर उठता है उस को एक उतना ही मान्य है जितना कि दूसरा। प्रत्येक सुख के गर्भ में दुख डपस्थित है, श्रीर प्रत्येक पीड़ा के गर्भ में सुख मौजूद है। जो सुखों को प्रहण करता है, उसे दुख भी लेने ज़करी हो जाते हैं। वे श्रलग नहीं किये जा सकते । सच्चे श्रानन्द का मार्ग उन ( सुख दुख ) से ऊपर उठना है। सर्वदा श्रपने श्चात्मा का भोग करो। वही मनुष्य स्वतंत्र है जो सुखों श्रीर दुखों का सम भाव से उपयोग कर सकता है। सदा सत्या-त्मा में रही, फिर तुम्हारे श्रानन्द में के हि बाधा नहीं डाल सकता। जो स्वतंत्र है उस की अभ्यर्थना सारी प्रकृति फरती है, सम्पूर्ण विश्व उस के सामने शीश अकाता है।

मैं वह हूँ, श्राप स्वतंत्र हैं । श्रात यह श्राप को श्रादरगीय हो या न हो, फिर भी यह कठोर वास्तविकता बनी रहती है, श्रीर देर या संबेर सब की इस की उपलिध्ध करनी हागी। सोहम और औं का जा श्राप की केवल सत्य में रखने के लिये हैं। सब से बड़ा पतन है कारणकता (हेतु) के प्रदेश म उतार लिया जाना । संसार के दश्य के कारगी (हेतुत्र्यों) पर ज्यों ही कोई सोचना श्रारम्भ करता है, त्योंही वह गिरता है। एक बच्चा कारणत्व (हेतु) से परे हैं, वह हरेक वस्तु का उपयोग करता है और कारण की परवाह नहीं करता। अतः वह प्रफुल्लित श्रीर सुखी है। वह कारणत्वः हेतुता के प्रदेश से ऊपर है। कारणत्वके प्रदेश में गिरने के बद्ले आपको परमश्वरता में चढ़ना चाहिये। में केवल हर्य का साजी हूँ, कदापि उन क्यों वा रूप) में फँसा नहीं हूँ, सदा उन से ऊपर हूँ। य सब नाम रूप व्यापार सुस्वर स्वन्द्न मात्र हैं, चक की ऊपरी और नीची गीत हैं,कदम का ऊपर उठना और र्नाचे स्नाना है। उद्दश्य है स्नाप को कारणत्व से ऊपर उठाने का, न कि नीच लाने का। हेतुता के मएडल से ऊपर उठने के लिय आप को निरन्तर प्रयत्न और संघर्ष करना पहेंगे। श्रपन परमश्वरत्व में रही श्रीर तुप स्वाधीन ही, श्राप ही श्चपंन स्वामी हो। विश्व के विधाता हो।

श्रों !!

ओं !?!

## श्रात्मानुभव की सहायता नं० १।

या

#### प्रागायाम ।

८. मार्च १९०३ को दिया हुआ व्याख्यान ।

त्राज राम का प्रवचन कुछ बातों पर होगा जिन से उन लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी जिन्हों ने राम के पिछले व्याख्यान सुने हैं। पहले हम प्राणायाम की लेंगे। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ श्वास (प्राण) का नियंत्रण है। योग पर हिन्दुत्रों की पुस्तकों में प्राण के नियमन की आठ मुख्य विधियां दी हुई हैं। किन्तु 'राम' आप के सामने कवल एक विधि श करेगा जिसे प्राणायाम कहते हैं, और जो प्राण के नियमन की बड़ी सहस्वपूर्ण विधि है। आप सवाल करेंगे कि प्राण का संयम करने से क्या लाभ है ? इस के उत्तर में 'राम' केवल यह कहता है, "प्राण : रवास) के नियंत्रण की यह विधि सीखो और इसे अमल में लाओ। आप का अपना ही अभ्यास बतावेगा कि यह ग्रत्यन्त उपयोगी है।" जब कभी तुम चकराश्रो, जब कभी तुम्हें विषाद जान पड़े, जब कभी तुम खिन्न हो, जब कभी तुन्हें उदासी जान पड़े, जब कभी तुम्हारा मन मलीन हो, निरुत्साद्दी हो, तब प्राणायाम करो, जिसे 'राम' तुम्हारे सामने अब उपस्थित करने लगा है, और तुम दंखोंगे कि तुम्हें तुरन्त शान्ति मिल जाती है। प्राण के नियमन की इस विधि का लाभ आप को तुरन्त जान पहेगा । पुनः, जब कभी किसी विषय पर श्राप लिखना शुरू करो, जब श्राप कभी

किसी विषय पर विचार करना शुरू करो, श्रीर श्राप की जान पड़े कि आप अपने विचारों को क़ावू में नहीं ला सकते, तब ब्राप यह प्राणायाम करो, श्रौर इस से जो तुम को तुरन्त शक्तियां प्राप्त होंगी उस पर स्नाप को विस्मय होगा। हरेक वस्तु क्रम में (ठीक स्थान पर) है। हरेक वस्तु अत्यन्त वांछनीय अवस्था में रखी हुई है। प्राणायाम के ये लाभ हैं:-इस से आप के बहुत से शारीरिक रोग दूर हो जाँयगे। श्राणायाम से श्राप पेट के दर्द से, सिर के दर्द से, दिल के दर्द से अच्छे हा सकते हैं। अब हम देखेंग कि यह प्राणायाम क्या है। इस देश में लोग इस या उस विधि से प्राण का नियमन करने का यत्न कर रहे हैं, किन्तु 'राम' श्राप के सामन वह उपाय रखता है जो समय की परीना में पूरा उतर चुका है, भारत में जो श्रिति प्राचीन काल में प्रचलित था, श्रोर जिस का आज भी वहां प्रचलन है, तथा श्रति प्राचीन काल से लगा कर त्राज तक जिस किसी ने उस का अभ्यास किया है, उसी ने उसे अत्यन्त उपयोगी पाया है।

श्रव्हा, प्राणायाम करने के लिये श्राप को श्रत्यन्त सुख कर, सरल स्थिति में बैठना चाहिये। एक पाँच दूसरे पर चढ़ा कर बैठना बड़ा ही सुखकर श्रासन है, किन्तु यह श्रासन, पूर्वीय भारत वासा, श्राप को मार डालेगा। श्राप श्राराम-कुर्सी में बैठ सकते हैं। श्रपनी देह सीधी रक्खों, रीढ़ की हड्डी कड़ी रक्खों, सिर ऊपर, सीना बहिगेत, नेत्र सामने रक्खों। दहने हाथ का श्रंगुठा दहने नथुने पर रक्खों श्रीर बाँप नथुने से धारे धारे भीतर श्वास खाँचों। तब तक धारे धारे भीतर स्वास खाँचों। तब तक धारे धारे भीतर स्वास खाँचों। तब तक धारोम से खाँच सको,तब तक श्वास भीतर

खींचते रहा। श्वास भीतर खींचते समय चित्त को श्रम्य न होने दो। भीतर श्वास खींचते समय चित्त को एकाप्रता से इस विचार पर जमात्रो कि, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी,सर्वज्ञ परमेश्वर भीतर खींचा जा रहा है, कि श्राप परमात्मा, नारायण, सम्पूर्ण संसार, सम्पूर्ण विश्व को पी रहे हैं। अच्छा, जब आप को समक्ष पड़े कि आप ने अपनी पूर्ण शक्ति भर हवा भीतर भर ली है, तब श्रंगुली से उसी बाँप नथुने को बन्द कीजिये, जिस से आप भीतर श्वास भर रहे थे; श्रीर जब श्राप दोनों नथुने बन्द कर दें, तब मुख से श्वास न निकलने पावे । भीतर र्खीची हुई सांस अपने अन्दर फेफड़ों में, पेट में, पेट्ट में रहने दो। सब छिद्र ( सुराख, खाली स्थान ) हवा से भरे हीं, उस हवा से भरे हों, उस हवा से जो आपने भीतर खीं वी है। और जब श्वास से खींची हुई हवा श्राप के भीतर हो तब मनकी शन्य न होने दीजिये, मन इस विचार में, इस सत्य में केन्द्रित (ध्यानावस्थित) रहे कि ''मैं परणात्मा हूँ, मैं सर्वशाक्षमान परमेश्वर हूँ, जो विश्व की हरेक बस्तु में, हरेक अशु में, प्रत्येक परमाशु में, मिदा हुआ है, व्याप्त है, परिपूर्ण है "। यह समस्ते। इस विचार के अनुभव की हपलाब्धि में अपना सारी शक्तियों का प्रयोग करो, अपनी परमेश्वरता को अनुभव करने में अपनी सारी शक्ति लगा दो । ज्यों ज्यों श्वास तुम्हारी देह में भरती जाय, त्यों त्यों अनुभव करो और समक्षेत कि मैं सत्य हूं, मैं वह देवी शक्ति हूं जो सम्पूर्ण विश्व में परिपूर्ण है।" यह समस्रो। श्रावश्यकता है कि ज्ञाप अपने मन इस पर एकाव्र करें। जब श्राप को समभ पड़े कि श्रव श्राप सांस एक चए भी श्रौर नहीं रोक सकते, तब बांया नथुना वन्द् रख कर दहना नथुना खोल दीजिये, श्रीर दहने नथुने से घीरे घीरे क्रमशः सांस बाहर निकालिये। तब भी मन को सुस्त न होने दीजिये, वह काम में लगा रहे, उसे अनुभव करने दो कि ज्यों ज्यों सांस आ रही है, और पेट की सब मलिनता दूर हो रही है, त्यों त्यों सारी मलिनता, अशुद्धता, स री गंदगी, सारी दुष्टता, दुर्गन्धता, सम्पूर्ण श्रविद्या बाहर निकल रही है, दूर की जारही है, श्रोर त्यागी जारही है। सरी दुवलता कूच कर गई, न कोई दुर्वलता है, न श्रीवद्या है, न भय है, न चिन्ता, न व्यथा, न परेशानी, न क्लेश हैं, सब का अन्त हो गया, सब चल गये, ऋाप को छोड़ गये। जब ऋाप सांस बाहर निकाल चुकी, श्राराम से जितनी सांस वाहर निकाल सकते हो; उतनी जब आप निकाल चुको, तब तक सांस बाहर निकालते रहा,; जब तक तुम आराम से निकाल सकते हो, श्रीर जब तुम्हें समझ पड़े कि श्रव भौर सांस बाहर नहीं निकाली जा सकती, तब दोनों नथुनों को खुले रखते हुए यत्न करो कि तनिक भी हवा भीतर न जाने पावे। हाथ नाक से हटा लो कुछ दर तक इवा को भीतर न जाने दो जितनी देर तक गुजसे पेसा हो सके उतनी देर तक, श्रीर जब तुम्हारे प्रयस्त ले हवा नथुनों के द्वारा फफड़ों में नजने पाती हो, तब अन की फिर काम म लगाओं और उसे यह भान करने दी, अपने पूरे बल और शक्ति से उसे यह अनुभव करने की चेष्ठा करने दी, कि यह परभश्वरता अनन्त है। सम्पूर्ण समय (काल) क्योर स्थान (दश) मेरा अपना विचार हैं; मेरा सत्य श्रातमा, निज स्वरूप, समय, स्थान श्रीर कारण्त्व (काल, बस्तु और देश) से परे हैं। श्रतुमव करो कि यह परमेश्व-रत्व देश काल यस्तु से परे हैं, इस दुनिया की किसी भी वस्तु से परिमित नहीं है। वह कल्पनातीत है, विचारातीत है, इन सब से परे है, प्रत्येक वस्तु से परे है, श्रपरिमत है, हरेक वस्तु इस में समाई है, हरेक वस्तु इससे परिमित है, श्रातमा या निज स्वरूप सीमाबद्ध नहीं हो सकता। यह श्रातमा करो।

इस प्रकार श्राप ध्यान दें कि इस प्रासायाम में, जितना कुत्र श्रव तक आप के सामने रक्ता गया है चार प्रकियाएँ हैं-मानसिक और शारीारक दोनों। पहली प्रक्रिया भीतर सांस खींचन की थी। भीतर सांस खींचन का श्रंश शारीरिक क्रिया थी। और यह विचार, विधि, या अनुभव करना और सम्भना कि परमेश्वरता में हूँ, में परमेश्वर हूँ, तथा उस परमेश्वता को श्रनुमव करेन में मन को लगाना, एवं शाक्ष को प्रयत्नशील करना, यह विचार तन्संबंधी मानासक प्रक्रिया थी । फिर जबनक मांस तुमन अपने फफड़ों में राक रक्खीं, तब तक दें। कियाएँ होती रहीं, एक ते। सांस को फेफड़ां में रखन की शारीरिक किया और अपने आप की सम्पूर्ण विश्व समभने की मानसिक प्रक्रिया। और तीसरी प्रक्रिया में श्राप ने दहने नथुने से सांस वाहर ानकाली, श्रौर सारी दुर्वलता दूर कर दी; आने की परमश्वरता में स्थापत रखने, आसीन रखने, जमे रहन की, कभी कोई दुर्वलता पास न फरकने देने की, या कोई आसुरी प्रलोभन अपने निकट न श्र ने देने की इढ़ प्रतिका की श्रीर तदनन्तर चौथी प्रक्रिया सांस को बाहर रखने को थी। इस प्रकार प्राणायाम का प्रथमाई अब तक इस चौथा प्रक्रिया में होगया। श्राघा ( प्राणायाम ) समाप्त होगया । यह चौथी

किया कर चुकने के बाद श्राप कुछ विश्राम ले सकते हैं। तब सांस को यथेच्छ ग्रपने नथुनों में भरने दीजिये। उसी तरह जल्दी २ सांस भीतर ले जाइये श्रीर बाहर निकालिये जैसा कि दूर तक चलने के बाद होता है। सांस का यह स्वाभाविक भीतर जाना श्रीर वाहर निकलना. जो बहुत शीघ्रता से होता रहता है, स्वतः प्राणायाम है। बह प्राकृतिक प्राणायाम है। इस प्रकार बिश्राम लेने के बाद, कुछ देर तक अपने फफड़ें। को भीतर सांस लेने और बाहर निकाल देने के बाद पुनः प्रारम्भ करो । श्रव शुरू करो, बाय से नहीं वरिक दहने नथुने से। मानीसक किया पूर्ववत। केवल नथुनों में अदला बदल हो गया। दहने नथुन से मांस भीतर खींची और पेसा करते समय समभी कि मैं परेम इवर को सांस में भीतर खींच रहा हूँ यथाशिक सांस भीतर खींच चुकने के वाद जब तक आराम से होसके तव तक सांस अपने भीतर रखिये। श्रीर फिर जब सांस श्राप के भीतर है, अनुभव की जिये कि आप सम्पूर्ण विश्व का जीवन श्रोर श्वास हैं, श्राप विशाल विश्व की परिपूर्ण श्रीर संजीवित करते हैं। इसके बाद बायें नथुने से सांस वाहर निकालिये। उस नथुन से सांस वाहर निकालिये जिससे ब्राप ने प्राणायाम के पूर्वीद में सांस भीतर खींची थी, श्रीर समक्षिय कि आप सारी दुवलता, सम्पूर्ण अन्धकार श्रपने चित्त से निकाल बाहर कर रहे हैं, जैसे सूर्य कोरहे, धुंध,शीत, और अन्धकारका मार भगाता है। न फिर कोहरा,न धुंध,न अन्धकार और न सर्दी रहती है। तब सांस को अपनी नाक से बाहर राखिये तथा हरेक किया की बढ़ाने श्रीर दीर्घ करने का यत्न कीजिये सव मिला कर इसमें आठ कियायें हैं। पहली चार क्रियाओं से आधा प्राणायाम होता है, श्रीर दूसरी चार से प्राणायाम का उत्तराई वनता है। इन सब कियाओं को यथासाध्य बढ़ाइये और दीर्घकालव्यापी बनाइये इस में एक नाल गित है। जिस तरह लटकन (पेंडुलम, pendulum) दो तरका भूलता है, उसी तरह इस (प्राणायाम) में आप को अपनी श्वास को लटकन बनाना होता है। तालबद्ध चाल चलाना होता है। आप तब अपने ही अनुमब से देखेंगे कि आप को बड़े बल की प्राप्ति होती है। आप के अधिकांश रोग आपको छोड़ देते हैं। यदमा, पेट के विकार, खून की बीमारियाँ आर प्रायः हरेक रोग आप को छोड़ देगा यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।

श्रस्तु,राम देखता है कि जब लोग प्राणायाम का अभ्यास श्रुक्त करते हैं तब श्रिथकांश उनमें से बीमार पड़ जाते हैं। कारण यह है कि वे स्वामाविक विधि का नहीं ग्रदण करते। वे इतने सैकिंडों तक सांस मीतर खींचते और बाहर निकालते हैं कि जिस से श्राप बीमार श्रवश्य पड़ आयों। इस श्वास किया के हरेक मागमें श्राप स्वाभाविक बानये। हरेक किया की बढ़ाने का प्रयत्न कीजिये, भरसक यत्न कीजिये। किन्तु श्रपने की थका न डालिये। श्रिथक काम न कीजिये। यदि केवल पहली दो किया यँ (श्रथात् भातर सांस खींचना श्रीर फलड़ों में उस रखना) करने के बाद श्राप को थकन जान पड़े. तो एक जाइय। इक जाइये क्यों के श्राप किसी के वंधे नहीं हैं। दूसरे दिन श्रियक विचार से काम कीजिये श्रीर पहली पा दूसरी किया करते समय श्रपना शाकियों को बचा रिवय ताकि बाकी कियाओं को भी श्राप कर सकें, विवेकी बनिये।

श्रस्तु, श्वास के नियंत्रण की यही एक श्रनुकृत विधि

हैं। यह हर प्रकार का शारीरिक, व्यायाम है। जो लोग समभते हैं कि इस प्राणायाम में कोई गृढ़ रहस्य है, इसमें कोई देवी श्रमिपाय है, वे गलती पर हैं। जो समभते हैं कि श्रत्यन्त ऊँचे दर्जे का श्रात्मानुभव इससे प्रतिफलित होता है श्रीर इससे बढ़ कर कुछ भी नहीं है, वे गलती पर हैं। प्राणायाम या श्वास के इस नियंत्रण में कोई श्रलांकिकता नहीं है। यह एक साधारण व्यायाम है। जिस तरह बाहर जाकर शारीरिक व्यायाम करते हैं उसो तरह यह एक प्रकार की फेफड़ों की कसरत है। इसमें कोई वास्ति- विक महिमा नहीं है, इसमें कोई गुप्त भेद नहीं है।

प्राणायाम के संबंध में एक बात और कही जानी चाहिये, जब श्राप सांस भीतर खींचना या दाहर निकालना शुक्त करें, तब अपने पेडू (इस शब्द के व्यवहार के लिये राम को चमा कीजिय) को, शरीर के ऋधा आग को, भीतरी श्रोर खिंचा रखिय। इससे श्राप का बड़ा हित होगा। पुनः जब आप सांस भीतर खींचे या बाहर निकालें, तब इवास को अपने सम्पूर्ण उदर में पहुँचने और भरन दीाजये। वेसान हो कि सांस केवल हृदय तक जाय और हृदय से श्रागे न जाने पाये। सांसको तीचे श्रीर गहरा उतरन दीजिये। अपन श्रीर की प्रत्येक गुफा (खाली स्थान), प्रपन श्रीर का सब ऊपरी श्राधा भाग परिपूर्ण हो जान दीिये। अस्तु, ब्रागायाम के संबंध में इतना यथेष्ट है और वदान्त की रीति पर जो लोग श्रपने मनों को एकात्र करना चाहते हैं वे ॐ का इच्चारण (जाप)ग्रुक करने के पूर्व वेदान्तिक आहित्य में पड़ी हुई किसी विधि पर मन की एकाग्रता श्रारम्भ करने के पूर्वे, प्राणायाम करना श्रत्यन्त उपयोगी पावंगे।

श्रव राम चित को एकाग्र करने की एक विधि श्राप के सामने रक्खेगा। इस कागज़ (प्रबन्ध) को अभी पहना शुरू करने की आप की कोई ज़रूरत नहीं है। राम आप की बतावगा कि इसे कैसे पढ़िये। भला श्राप जानते हैं कि यह उनके लिये हैं जो राम के ज्याख्यानों में त्राते रहे हैं। जिन्हों ने व्याख्यान नहीं सुने हैं उनके लिये यह रोचक न होगा, उन्हें इसमें कोई अच्छाई नहीं मिलगी, तथापि शायद इस के पढ़ने की विधि से उनका कुछ हिन होगा। वे उस विधि को अपनी निजी प्रार्थनात्रों में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस कागज़ को अपने साथ लेजाने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। वे विधि को सीख लें और अपनी निजी प्राथनाओं में उसका प्रयोग करें। यदि श्राप समभते हैं कि ये टाइप किये इए कागज़ किसी काम के हैं, तो आप इन्हें, आप में से कोई भी अपने व्यवहार के लिये छपवा सकते हैं। प्रार्थना का यह एक रूप है। यह इस अर्थ में प्रार्थना नहीं है कि इसमें परमेश्वर से कोई वस्तु मांगी, चाही या याचना की र्गाई है। यह इस अर्थ में प्रार्थना है कि आप की अपनी परमेश्वरता श्रमुभव करने के योग्य बनाती है। श्राप में से श्राधिकांश के पास "श्रात्मानुभव" पर रामकृत वह लाल किताब है। अच्छा, यह प्रबन्ध भी उमी किताब के ढंग का है। यह कागज, अर्थात सोहम् शार्षक लेख, जो इस व्याख्यान के अन्त में दिया हुआ है, आप हर समय अपनी जेवां में रख सकते हैं, और जब कभी श्राप को समक पड़े कि आप की स्थिति की दशा आप के लिये बहुत अधिक ( विपरीत ) है, जब कभी आप को जान पड़े कि चिन्ताओं का, परेशानियों का, नित्य के जीवन के फिकों का बोक्स कार को इब दे देता है, तब इस कागज की लेकर एकान्त

में बैठ जाइये, श्रोर इसे उस प्रकार से पढ़ना ग्रुक कीजिये जिस प्रकार से राम श्राज पढ़िंगा।

आराम से बैठ जाइये। उसी तरह पर बैठिये जिस तरह पर आप से प्राणायाम करने के लिये बैठने की बताया था। आप बाहे तो अपने नेत्र बन्द करलें, और प्रार्थनात्मक वृत्ति में प्रारम्भ करें, अथवा अपनी आँखें आधी बन्द रक्खें, जैसा आप का भावे।

"वस, केवल एक तत्व है. ऊँ! ऊँ!? ऊँ!!! ''इसे पढ़ा श्रीर कागज़ का श्रलग रखदो, उसे वहाँ रक्खा रहने दो। 'वन कवल एक तत्व है।" आप यह जानते हैं, यही सत्य है। कम से कम वे सब, जिन्हों ने राम के व्याख्यानों में जी लगाया है, जानते हैं कि यह सत्य है. श्रीर जब श्राप को विश्वास हो जाय कि यह सत्य है,तब इसे अनुभव कीजिय। "बस केवल एक तत्य है", भाव पूर्ण भाषा में यह कहिये, अपने समप्र हृदय से इस कहिये, इस कल्पना में धुल जाइये। बस,केयल एक सत्य है, ॐ!ॐ!! ॐ!!! अब देखिये, यह पद "तस कवल एक सत्य है" लिखने के बाद इसके सामने लिखा हुआ है ॐ ! ॐ !! ईससे क्या सुचित होता है ? इससे सुचित होता है कि आपका दिल भर जान के बाद, "केवल एक सत्य है" के विचार में आपका मन इव जाने के बाद, ये सब शब्द, एक, दो, तीन, चार, पाँच पढ़ने के बदले केवल एक शब्द ॐ श्राप कहें,क्योंकि यह एक शब्द आप के ालये सम्पूर्ण कल्पना की प्रतिपादन करता है। जैसे कि बीजगणित में हम बड़े भागों ( अशों ) की य अथवा र, क अथवा ख, या किसी श्रीर श्रवर से दिखाते हैं, उसी तरह जब तुम यह विचार 'बस केवल एक सत्य है, पढ़

चुकी, तब यह नाम ॐ, जो पवित्रों का पवित्र है,यह नाम ॐ जिसमें परमेश्वरता या परमात्माकी परम शक्कियाँ हैं उच्चारणा चाहिये, श्रीर उसे उच्चारते समय केवल एक सत्य की करपना को आप अनुभव करें। जब आप के आंठ ॐ उच्चारते हों, तब श्राप के सम्पूर्ण श्रन्तः करण को 'केवल एक सत्य हैं' की कलाना का अनुभव करना चाहिये। किन्तु अभी तो आप को ये शुब्द 'बस केवल एक सत्य है' सम्भवतः गलबलाहर मात्र हों। वे आपके लिये निर र्थक हैं यदि आप ने राम के व्याख्यान सुने हैं, तो आप को जानना ज़रूरी है कि 'केवल एक सत्य हैं'। इसका एक मोटा श्रध श्रापके लिये होना चाहिये।इसका श्रध है कि यह सम्पूर्ण दृश्य (विश्व जी हमार उत्साह की ठंड़ा करदेता है और हमारी प्रसन्तताको नष्ट कर देता है,यह सम्पूर्ण भेदः मय दृश्य जगत सत्य नहीं है, सत्य केवल एक है, सारी परिस्थितियां सत्य नहीं हैं। यह अर्थ है। सत्य केवल एक है, और ये हैरान करने वाली परिस्थितियां सत्य नहीं हैं। जिन्हों ने इस प्रयोग की परीक्ता नहीं की है, श्रीर श्रपनी शाकियों को भय-भात कर दिया है, केवल वे ही इस एक सत्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकते है। यह मामला भी उतना ही प्रयोग करने का है जितना कि किसी प्रयोग शाला में किया हुआ कोई भी प्रयोग। यह दृढ़ कठोर तथ्य है। जब तुम श्रपन चित्त को गला देते हो, जब तुम श्रपने जुद्र मिथ्या श्रहंकार को परमेश्वरता में विलीन कर देते हो, तब क्या परिणाम होता है ? परिणाम यह होता है (नज़ारथ के ईसा के इन शब्दों पर ध्यान दीसिये ) कि यदि सरसों के बीज भर भी विश्वास आप में हो और पहाड़ को आने का आदेश आप दें,तो पहाड़ श्रा जावेगा। उस सत्यमें श्राप जियें (जीवनमें

वतें ), उस सत्य को श्रनुभव करें, श्रीर श्राप देखेंगे कि श्राप की सब परिस्थितियां, आप के सब समुपास्थत संकट, सव क्लेश श्रीर चिन्ताएँ जो श्राप के सिर पर सवार हैं, गायव हो जाने को लाचार हैं। परमश्वरता की श्रोपत्ता बाहरी व्यापार में आप अधिक विश्वाश रखते हैं, आप दुनिया को परमेश्वर से श्रिधिक बास्तविक (सत्य) बना देते हैं। बाहरी व्यापार के संबंध में श्रापन मोहबश श्रपने को एक जड़ता में परिगत कर लिया है. श्रीर यही बात है कि आप अपने को सब तरह की बीमारियों और क्लेशों में फंसाते हैं। जब श्राप का चित्त बहुत गिरा हुश्रा हो, तव इस कागज़ को उठा लीजिये और अनुभव कीजिय कि 'बस केवल एक सत्य है 'देखिये कि यह एक कथन उन सब नाम मात्र सत्यों से उच्चतर कथन है, जा संविधियों क द्वारा श्चाप में घीरे २ भर दिये गये हैं। सब नाम मात्र तथ्य जिनको श्चाप तथ्य मानते रहे हैं माया मात्र वा भ्रम मात्र हैं, इन्द्रियाँ के इन्द्रजाल ने आप के लिये इन की बना रक्खे हैं। शन्द्रयाँ के चकमें में न आश्रो। एक व्यक्ति त्राता है और त्राप में दोष निकाल कर आप की आलोचना करता है, दूसरा आता श्रीर श्रापको गालियां देता है, तीसरा श्राता श्रीर श्राप की खुशामद करना तथा श्राप को श्राति स्तुनि करके फुला देता है। ये सब तथ्य नहीं हैं, ये सब मत्य नहीं हैं। अनली तत्व, कठोर तथ्य तो स्राप को श्रनुभव करना चाहिये। इसे जपते समय उस सारे विश्वास की अप उड़ा दी जिये व निकाल दीजिय कि जो आप ने बाहरी दृश्य रूप परिस्थितयाँ में बना रक्खा है। अपनी सब शक्तियाँ श्रीर बल इय तथ्य में लगात्रो, 'वस केयल एक सत्य है '। ॐ ! ॐ !! ॐ !!!। ऋच्छा, प्रायः आप देखेंगे कि 'केवल एक सत्य है' के विचार का

प्रथम पाठ आप के। प्रसन्न और प्रफुल्लित कर देगा, आप को सब कठिनाई और व्यथा से मुक्त कर देगा। किन्तु यदि आप की और आगे पढ़ने की प्रवृति हो तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा यदि आप अपनी जेव के उस कागज का एक ही वाक्य अमल में लासके तो यथेष्ट है। यदि त्राप समकें कि श्राप की कुछ श्रीर वल की श्राव-इयकता है, तो आप दूसरा वाक्य पढ़िये, "वह सत्य में स्वयं हूँ।" अब वह घर के निकट आरहा है। अरे. मरा पड़ोसी मुक्त से भिन्न नहीं है, में वहां भी मौजूद हूँ। वह तत्व में ख़द हूँ। ॐ !! ॐ !!! ध्यान करो, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप ॐ उच्चार रहे हों,या यह कर रहे हों, तब अपने हाथ आप वन्द रक्खें। किसी तरह का कोई प्रतिवन्ध नहीं है। इस विचार को अनुभव करो। मन को एकाग्र करते समय यह जरूरत नहीं है कि श्राप श्रपने को किसी विशेष श्रासन में रक्खें। कोई वंधन नहीं है। श्रमुभव करते महसुस करते और विचार की भीतर धसाने तथा अन्दर सांस के साथ खींचन की चेपा करते समय श्रीर की परवाह न की जिय। 'लोग क्या कहेंगे', इस की चिन्ता न की जिये। यदि श्राप की गाने की प्रवृत्ति हो तो गाते रहिये। यदि आप की लेट रहन की प्रवृत्ति हो तो फर्श पर पड़े रहिये। भाव का अनुभव की जिये यदि श्राप के हाथ उस श्रोर चलते हैं तो उन्हें चलने दीजिंग ! शरीर के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल भाव का अनुभव कीजिय । 'सर्वशिक्तमान' का भाव आता है इस पर मनन कीजिय। यह कागज़ उनके लिय हैं जिन्हों ने व्याख्यान सुने हैं। जिन्हों ने नहीं सुन हैं वे अवश्य ही इसे रोचक न पार्वेगे। जिन्हों ने व्याख्यान सुने हैं वे जानेंगे

कि वास्तविक आत्मा सर्व शक्ति रूप है, परम स्वरूप, सर्वशक्तिमान है। इस संबंध में, इस संसार में हरेक बात श्चात्मा से की जा रही है, जैसे कि इस पृथिवी पर हरेक बात सूर्य के द्वारा हो रही है। हवा सूर्य के कारण चलती है, घास सूर्य के कारण उगती है, नदी सूर्य द्वारा बहती है, लोग सूर्य के कारण जाग पड़ते हैं, गुलाब सूर्य के कारण खिलते हैं। इसी तरह, आत्मा ही के कारण, सर्वशिक्रमान परम स्वरूपके ही कारण विश्व में प्रत्येक व्यापार हो रहा है। सर्वशिक्तमान, सर्वशिक्तमान ॐ ! ॐ !! ॐ !!! इस तरह उन सव सन्देहों को,जो आपको दुर्वल बनात और पराजित करते हैं, उन सब भ्रान्तियों की, जो श्राप की कायर बनाती हैं, आप के सामने घुस आने का कोई अधिकार नहीं है। अनुभव की जिथे कि आप सर्वेशकियात हैं। जैसा आप ख्यात करते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। अपने आप को पापी कहिये और आप पापी हो जाते हैं, अपने आप को मूर्ख कहिये और आप मूर्ख हो जाते हैं, अपने आप को दुर्वल कहिये फिर इस दुनिया की कोई शक्ति आप को प्रवल नहीं बना सकती है। अनुभव की जिये कि सर्वशिक और सर्वशिक्षमान आप हैं।

तब 'सर्वश्न' का भाव आता है। इस (सर्वञ्चता के) भाव को आप ग्रहण करें, मन को इस भाव पर मनन करने दी जिये, ॐ का गान करने दी जिये। ॐ शब्द सर्वश्व का स्थानीय है, और ॐ उच्चारिये। शब्द या सूत्र जो उच्चारा जाना चाहिये वह ॐ है। सर्वञ्च, ॐ, ॐ। इस तरह चलो और उन गलत विचारों को जो आप को मुग्ध करके जाहिल मूर्ल बनाय हुए हैं, दर कर दो। परमेश्वरता

का सब से सीधा रास्ता यही है।

ऐसा ही भाव 'सर्वव्यापी' का लीजिये। अनुभव करे। कि 'में परिछिन्न नहीं हूँ, यह चुद्र शरीर नहीं हूँ, में यह परिच्छिन्न नहीं हूँ, यह चुद्र शरीर नहीं हूँ। हरेक अणु और नात्मा नहीं हूँ;यह जीव,यह 'अहं' में नहीं हूँ। हरेक अणु और परमाणु में जो व्याप्त और भिदा हुआ है वह में स्वयं हूँ।'' इस संबंध में तिनक भी सन्देह चित्त में न लाओ। सर्वश्यक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, वह में हूँ, वह हरेक चीज़ में व्याप्त है, सब शरीर मेरे हैं। ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

श्रच्छा, बाक़ी वाक्यों पर श्रधिक टिकने वा ठहरने की राम को ज़रूरत नहीं है। वे केवल श्राप को पढ़ कर सुना हिये जांयगे। इस विधि का श्रभ्यास करो श्रीर यदि एक ही सप्ताह में श्राप को परमेश्वरता का श्रनुभव न हो, तो राम को गत्तत समिभियेगा।

"पूर्ण स्वास्थ्य स्वरूप में हूँ।"

यदि वह शरीर, जिसे श्राप मेरा कहते हैं, बीमार है तो उसे श्रलग कर दीजिये, उसका खयाल न कीजिये, समिभिये कि श्राप पूर्ण स्वास्थ्य स्वरूप हैं,पूर्ण स्वास्थ्य श्राप का है। यह श्रनुभव करो । शरीर तुरन्त श्रपने श्राप ही स्वस्थ हो जायगा। यह है रहस्य। यत वा श्रभ्यास करने से तुम दे बोगे कि यह तथ्य है या नहीं। तुम्हारी परवाह क बिना भी शरीर ही को जायगा। तुम्हें इस शरीर के लिये नहीं फिक करना चाहिये कि "प परमश्यर, मुक्ते श्रच्छा कर द।" संस्कृत धर्म प्रस्थों में एक सुन्दर व क्य (मंत्र) है "नायमात्मा बल-हों ने लभ्य।" दुवल इस सत्य की नहीं पा सकते। क्या श्राप नहीं देखते कि जब श्राप श्रमेरिका के राष्ट्रपति या किसी सम्राट के पास जाते हैं तब श्राप यदि फक्रीर बन

कर जाते हैं तो आप दुरदुरा दिये जाते हैं, आप उसके सामने नहीं हाज़िर होने पाते। सो जब आप फक़ीरी हालत में परमेश्वर के पास पहुँचोंग, तब आप धकेल कर बाहर कर दिये जाओंगे। समिभये कि "में स्वस्थ हूँ," और कोई चीज़ न मांगिये। 'मैं तन्द्रस्त हूँ', और तन्द्रस्त आप हैं।

तदुपरान्त दूसरा विचार "सम्पूर्ण शक्ति मैं हूँ" श्राता है। इसे मन में रक्खो श्रीर ॐ! ॐ!! ॐ!!! उच्चारा। इस तरह कहो 'सर्व शक्ति मैं हूँ'।

तब दूसरा विवार, "सम्पूर्ण विश्व मेरा संकल्प मात्र है।" इसे मानो और इसे पढ़ते समय उन दलीलों को ध्यान में लाओ जिन्हें वेदान्त इस तथ्य को सिद्ध करने में पेश करता है। इस तथ्य को सिद्ध करने में तुम जो कुछ भी जानते हो छसे ध्यान में लाओ, और यदि आप ने ऐसी कोई भी बात पढ़ी या सुनी नहीं है जो साबित करती है कि दुनिया मेरा संकल्प है तो इस विचार पर विश्वास करो, और आप देखेंगे कि दुनिया आप की कल्पना रूप हैं। 'दुनिया मेरी कल्पना है,' ॐ उच्चारो और ऐसा समभो। इसी

| में परमात्मा हूँ।                                                                | 17                                      | "                                     | 7.3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| में सब कानों से सुनता हूँ।                                                       | "                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 97  |
| मैं सब श्रांखों से देखता हूँ।                                                    | 7.5                                     | , ,                                   | ٠,  |
| में सब मनों से सोचता हूँ।                                                        | "                                       | 23                                    | 12  |
| जो सत्य मेरा स्वरूप है उसी को जान<br>की साधु श्राकांचा करते हैं।                 | ने<br><i>ः</i>                          | ,,                                    | ,,, |
| प्राण श्रोर प्रकाश जो नक्तर्त्रों श्रोर सूर्य<br>के द्वारा भलकता है, यह मैं हूँ। | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 17                                    | 7.7 |

#### श्रव काराज़ समाप्त हो गया।

श्रव इसे स्पष्ट करने के लिये कुछ शब्द कहे जा सकते हैं। हिन्दी कहानियों में एक बड़ी सुन्दर कहानी है। एक समय में एक बड़े पंडित, बड़े महात्मा थे। कुछ लोगों को बे पवित्र कथा सुना रहे थे। ऐसा हुन्ना कि गांवकी ग्वालिना" पंडित जी के पास से होकर निकलीं, जब कि वे पवित्र कथा हांच कर लोगोंको सुना रहे थे। इन ग्वालिनों ने पंडित जा के मुख से ये बचन सुने "पवित्र स्वरूप परमेश्वर का पवित्र नाम बड़ा जहाज़ है, जो हमें (भव-) सागर के पार लगा देता है। माना कि सागर एक छाटा सरोवर मात्र है। विलक्षल कुछ नहीं है।" इस प्रकार का कथन उन्हों ने सुना। इन ग्वालिनों ने इस कथन को शब्दशः प्रहण किया। उन्हों ने उस कथन में अचल विश्वास स्थापित किया। उस पार अपना द्ध बेचने के लिये उन्हें नित्य नदी पार करनी पड़ती थी। वे ग्वालिने थीं। उन्हों ने अपने मनों में सोचा। वह पवित्र वचन है, वह गलत नहीं हो सकता, श्रवश्य वह यथार्थ होगा। उन्हों ने कहा, "नित्य एक एकरनी हम मल्लाह की क्यों दें ? परमे-ज़्वर का पवित्र नाम लेकर और ॐ उच्चरती हुई हम नदी

क्यों न पार करें ? हम नित्य एकन्नी क्यों दें ?" उन का विश्वास वज्र के समान कठोर था। दूसरे दिन वे ऋदि श्रीर केवल ॐ उच्चारा, मल्लाह को कुछ नहीं दिया, नदी पार करना ग्रुक किया, नदी उतर गई श्रीर डुवी नहीं। प्रति दिन ये नदी पार करने लगीं, मल्लाह को वे कुछ नहीं देती थीं। लगभग एक महीने के बाद उस उपदेशक के प्रति, कि जिस ने बह वाक्य पढ़े थे और उन का पैसा बचायाथा, अत्यन्त रुत-इता का भाव उन में उदय हुआ। उन्हों ने महात्मा की ऋषने घर पर भोजन करने को निमन्त्रण दिया। श्रच्छा, निमन्त्रण स्वीकृत हुआ, नियत तिथि पर महात्मा को उन के घर पथारना पड़ा। एक ग्वालिन महात्मा को लेवाने आई। यह ग्वालिन जव महात्मा की श्रपने गांव लिये जाती थी, तब व नदी पर पहुँचे । ग्वालिन एक पल में दूसरे तट पर पहुँच गई श्रीर महात्मा जी उसी पार खड़े रह गये, वे उस साध न जा सके। कुछ देर में ग्वालिन लौट आई और महात्मा से बिलम्ब का कारण पूछा। उन्हों ने कहा कि मैं मल्लाह की राह देख रहा हूँ। मल्लाह को उसे दूसरे तट पर ले जाना चाहिए। ग्वालिन ने उतर दिया, "महाराज ! हम आप की बड़ी कृतज्ञ हैं। आप की कृपा से हमारे पैतीस आने बच गये, श्रोर केवल पैतीस ही श्राने नहीं किन्तु श्रपने श्राजीवन श्रय हमें मल्लाह की पैसा देने में कुछ न खर्च करना पंड़गा। आप खुद भी रुपया क्यों नहीं बचाते और हमारे साथ उस पार चल चलते ? आप के उपदेश और शिक्ता से इस,विना कोई हानि उठाये, अन्नत उस पार चली जाती हैं। • आप स्वयं भी उस किनोर को जा सकते हैं। "साधुने पूछा वह कौन सी शिचा थी जिस से तुम लोगों का पैसा बच गया। ग्वालिन ने उस वचन की साधु की याद दिलाई को बन्हों ने एक बार कहे थे कि भगवान का नाम एक अहाज़ है जो हमें भवसागर के पार उतारता है । साधु के कहा, विलकुल ठीक है, बहुत ठीक है, में भी उस पर श्रमल करूँगा। अन्य साथी भी थे। (चले न जात्रो, अब कथा का रोचक भाग श्राता है)। एक बड़ा लम्बा रस्सा था। उस ने वह रस्सी अपनी कमर में बांध ली, और रस्सी का बाक़ी हिस्सा साथियों से अपने पास रखने को कहा, और कहा कि परमेश्वर का नाम लेकर में नदी में फांदता हूँ श्रीर विश्वास पर नदी के पार जाने का साहस कहँगा, किन्तु देखना कि मैं यदि हवा जाने लगू, तो मुक्ते घसीट लेना। महात्मा नदी में कूद पड़ा, कुछ पग श्रागे बढ़ेने पर वह इवने लगा। साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया। श्रव तनिक ध्यान दीजिये। इस प्रकार की श्रद्धा जैसी पंडित में थी, यह श्रद्धा जैसा विश्वास उत्पन्न करती है, वह रता का बीज नहीं है। तुम्हारे दिलों में यह कुटिलता है। अब श्राप ॐ उच्चारना शुरू करते हैं या परमेश्वर का नाम तेते हैं श्रीर कहते हैं, "मैं स्वास्थ्य हूँ, स्वास्थ्य," पर श्रपने हृदयों के हृदय में त्राप काँपते हैं, त्राप के हृदयों के हृदय में वह छोटा काँपता, लरजता "श्रगर" मौजूद रहता है कि "श्रगर में डूबने लगूँ तो मुक्ते बाहर निकाल लेना"— आप में वह जुद्र हिचिकचा "श्रगर" है। तुम्हारे चित्त में शैतान मौजूद है, यहां कोई श्रानुमानिक मामला नहीं हैं। यह पक तथ्य है कि सारे भेद, इस संसार की सब पारिस्थि-तियां मेरी सृष्टि हैं, श्रौर मेरी करतून हैं, श्रौर कोई चीज़ नहीं हैं। तुम परमेश्वर हो, प्रभुत्रों के प्रभु हो। इसे आप समभो। इसी चण इसे अनुभव करो। इद्, अचल विश्वास रक्को : ज्ञान. ज्यावहारिक झान को प्राप्त करो । श्राप देखेंगे

कि इस पत्र को आज बताये गये ढंग से नित्य पढ़ने से आप को बांधने वाले सब "अगर-मगर" दूर होजाँयगे। अपनी परमेश्वरता से निरन्तर अपने आप का लगाव रखने से तुच्छु 'यदि' से छुटकारा हो जायगा। यदि पाँच बार नहीं, तो कम से कम नित्य दो दफे इस काग्रज को पढ़ो, और आप के सब चुद्र 'अगर' निकाल दिये जाँयगे।

राम श्रव व्याख्यान बन्द करता है, श्रीर श्राप में से जो लोग कुछ सामाजिक बातचीत राम से करना चाहते हैं वे, यह श्रासन छोड़ चुकने के बाद, ऐसा कर सकते हैं। यह श्रासन ॐ, ॐ, उच्चारने के बाद छोडूँगा।

पक शब्द श्रीर। श्राप में से जिन लोगों ने ये व्याख्यान नहीं सुने हैं, श्रीर इस लिये उस (राम) के व्याख्यान की नहीं समक्त सके हैं, वे इस सम्पूर्ण वेदान्तिक तत्वज्ञान की पुस्तक के रूप में श्रत्यन्त दार्शनिक ढंग से प्रकाशित पावंगे। सम्पूर्ण वेदान्त-दर्शन श्राप के सामने पेश किया जायगा। तथा एक शब्द श्रीर मी। जितने संदेह वेदान्त दर्शन के संबंध में श्राप के मन में हैं श्रीर श्राप में जितनी श्राशंकाएँ हैं, वही सब संदेह श्रीर संशय एक समय में स्वयं राम के रहे हैं। श्राप के श्रत्य श्रीर श्रीप में स्वयं राम के संदेह हैं। राम इन रास्तों में से होकर निकल खुका है, श्रीर श्राप को विश्वास दिलाया जाता है कि हमारे सब सन्देह श्रीधा श्रज्ञान हैं। ये सब सन्देह ज्ञा स्थायी हैं, वे एक पल में उड़ सकते हैं। यदि श्राप में से कोई श्रपने सन्देहों के संवंध में राम से विशेष वार्तालाप करना चाहता है, तो वह कर सकता है।

पुनः यह कह दिया जाय कि यदि आप आपित्त से टनालू चाहते हैं, पूर्ण आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी

स्नीक को फिर पाना चाहते हैं, श्रात्मानुभव को प्राप्त करना बाहते हैं, तो श्राप की वेदान्त का श्रतुभव होना चाहिये। अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्राप के सब मत, श्राप के सब सिद्धान्त, श्रापके सब श्रमुभव, केवल वेदान्त की पहुँचाते हैं। वे केवल परम सत्य के पथ-दर्शक हैं। ये श्राशाजनक तत्त्वण हैं, बहुत अच्छे चिन्ह हैं कि हाल में अमेरिका में जिन सम्प्रदायों का श्रीगरेश हुबा है उनमें से ऋत्यधिक वेदान्त को सम्मिलित श्रीर ग्रहण कर रहे हैं। वे उसे (वेदान्त को) अपने में ले रहे हैं। उन्हें इस का ऋण स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। ईसाई-विश्वान, नवीन-बिचार, श्राध्यात्मिकता या दैवी-विज्ञान, इत्यादि, -ये लोग, जो हमें प्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर हैं। अमेरिका के लिये ये श्रीत श्राशापूर्ण चिन्ह है। किन्तु राम श्राप से कहता है कि यदि आए सत्य को उसके पूर्ण प्रताप और सौन्दर्ध के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेदान्त मौजूद है। आप इसका चाहे जो नाम रख लें. किन्तु इन हिन्द्र धर्मग्रन्थों में वे (ऋषि) इसे अति सुरंपष्ट और स्वच्छ भाषामें उपस्थित करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ सत्य है कि तुम परमेश्वर हो, प्रभुत्रों के प्रभु हो। यह सममा, यह अनुभव करा, और फिर तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँत्रा सकता, तुम्हें काई भी चोट-नहीं पहुँचा सकता तुम प्रभुश्रों के प्रभु हो। दुनिया मेरा संकल्प है, में प्रभुद्धों का प्रभु हूँ। यह है सत्य। यदि श्राप पे भी वार्ते सुनने के अभ्यासी नहीं हैं, तो खौफ न खाइये। यदि आप के जनकों का इसमें विश्वास नहीं था, तो क्या हुआ ? आप के जनकों ने अपनी पूर्ण शक्ति से काम लिया, आप को अपनी पूर्ण शक्ति को काम में लाना चाहिये। आप की मुक्ति, आप के जनकों का उद्धार आप का अपना काम

है। वेदान्त की ग्रेर न समभी । नहीं, ये आप के लिये प्राकृतिक है। क्या आप की निजी आतमा आप के लिये चैर है ? वेदान्त आपको केवल आपकी आत्मा और स्वरूप के सबंध में बताता है। यह तब ग़ैर हो सकता था जब आप का अपना ही आतमा आप के लिये गैर होता। सब थीड़ा-शारीरिक, मानिसक, नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक --बेदान्त का अनुभव करने से तुरन्त दक जाती हैं, आर अनुभव कठिन काम नहीं है।

الله مو المو الله

### सोहम्।

र• जून १९०३ को दिया व्याख्यान ।

एक बड़ा ही उपयोगी मंत्र है जिससे हरेक की धनिष्ठता होनी चाहिये। वह है सोहम। अंग्रेज़ी भाषा में 'सो' का अर्थ है ऐसा, किन्तु संस्कृत भाषा में 'सो' का अर्थ है 'वह', और 'वह' का अर्थ सदा परमेश्वर या परमात्मा है। इस तरह 'सो' शब्द का अर्थ परमेश्वर है। भारत में स्त्री अपने पित का नाम कभी नहीं लेती। उसके लिये दुनिया में केवल एक पुरुष है, और वह (एक पुरुष) उसका पित है। वह (स्त्री) सदा उसे "वह' कहती है, मानो समग्र विश्व में कोई और मौजूद ही नहीं है। फलतः उसके लिये 'वह' सदा परमेश्वर है, और परमेश्वर सदा उसके विचारों में है। इसी तरह वेदान्ती के लिये 'सो' शब्द का अर्थ सदा परमेश्वर या परमात्मा है। मेरा स्वरूप केवल एक सत्य मात्र है, यह विचार निरन्तर चित्त में रहना चाहिये।

हम् (Ham) का अर्थ फारसी भाषा में 'में' है। एच की निकाल दो और वहां आई (i) को बैठा दो, और हमें सी- देम-आई (So- am- I) 'वह में हूँ' की प्राप्ति हो जाती है। परमेश्वर में हूँ, परमात्मा में हूँ, और परमेश्वर सदा मेरे आरा बोलं रहा है, क्योंकि वही वह तो है ही। ॐ भी इसमें शामिल है। एस और एच (S and H) को निकाल दो, हमें ॐ मिलता है। सोहम् श्वास से आने बाली स्वाभाविक स्विन है, और (इस) शब्द की पूर्ण महिमा हर समय निर

न्तर इमारे मनों में रहनी चाहिये। श्वास को ताके रहे। श्रीर इस मंत्र सोहम् के द्वारा उसे सुरीली बनाश्री। यह एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक व्यायाम है। सांस लेने में दो कियाओं का समावेश है, भीतर जाना और बाहर निकलना, सांस लेना श्रीर सांस निकालना। भीतर सांस लेते समय 'सो' कहा जाता है और बाहर सांस निकालते समय 'हम' कहा जाता है। कभी कभी प्रारम्भ करने वाले को ॐ की अपेका 'सोहम्' जपना (उच्चारना) बहुत सहज पड़ता है। यह दोनों को आलिंगन करता है। जब ज़ोर ज़ोर से न उच्चार रहे हो, तब इस पर बिचार करो, भीतर ही भीतर श्रीर चित से इस पर मनन करो, किन्तु इस सारे समय विलकुल स्वामाविक रीति पर सांस लेते रही। यह सब्वे प्रकार की आत्म-सूचना है जो मनुष्य को इन्द्रियों के सम्मोहन से हटा कर परमेश्वरता में लौटा ले जाती है। वह हूँ में। विश्व में हर समय तालवध गति हो रही है। संस्कृत में उस शब्द का अर्थ सूर्य भी है। सूर्य हूँ में। में प्रकाश का दाता हैं, मैं लेता कुछ नहीं हूँ, पर देता सब हूँ। में दाता हूँ और लेने वाला नहीं हूँ। मान लीजिये कि इम दूसरों से बहुत ही रूखी चिठियों और डाही पुरुषों की कठोर आलोचनाओं के पाने वाले हैं। तो क्या इससे हमें रंजीदा श्रोर हैरान तथा परेशान होना चाहिये, नहीं। श्रपनी परमेशवरण में ज्ञाम रहित चैन से रहा। जो आप को सब से श्रधिक हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका कुरा पूर्ण श्रीर प्रेममय चिन्तन करे। वे तुम्हारे अपने स्वरूप हैं, और अपने निजी स्वरूप के लिये तुम केवल अन्दे विचार रख सकते हो। में सुर्यों का सुर्व हूँ। प्रकाश, प्रताप, शक्ति में हूँ। मुभे कौन हानि पहुँचाने वाला है? मेरा स्वरूप (आतमा) मेरे स्वक्षप (आतमा) को हानि नहीं पहुँचा सकता। असमभव है। दूसरों की चुद्र मिथ्या सम्मतियों से ऊपर उठो परमेश्वर को सदा अपने द्वारा बोलने, सोचने और कार्य करने दो। अपनी परमेश्वरता में शान्ति से चैन करो। मैं सूर्य हूँ, दुनिया को प्रकाश का दाता हूँ।

पूर्ण शक्ति अनुभव करो। आप देखते हैं कि हमारी सब कठिनाइयों का कारण अहं, देश से परिमित अपने जुद्र आहं, की च हना है। यही विचार है, जो हमें दुवल करता और मार डालता है। इस रोग को दूर करने के लिये किसी व्यक्ति या हरेक व्यक्ति को स्वभावतः एक कमरे में बैठ जाना होता है श्रौर वहां रोना या विलपना, श्रपनी छाती पीटना, श्रोरयह कहना होता है "निकल शैतान निकल, निकल शैतान निकल।" अपने की ऐसी ढालत में लाओ कि मानो यह देह आपकी कभी पैदा ही नहीं हुई थी। तुम तो परमश्बर हो, तुम यह (देह) नहीं हो। यदि तुम ऋपने ऋाप को देश काल के अन्दर केंद्र रखते हो, तो दुसरे लोगों के विचार श्रीर दूसरे मनुष्यों की तरकींवें तुम्हें तंग करेंगी। यह देह जिसे तुम संवाधन कर रहे हैं एक व्यामोह hallucination है। मैं परमेश्वर हूँ। क्यां तुम इस पर ध्यान देते हो शमध्या सम्मीतर्या की श्रोचा वास्तविकता में अधिक विश्वास करो, परमश्वरता तुम हो । बुरे विचारों श्रीर प्रलोभनी का तुम्हारी पवित्र उपिस्थिति में आने का कोई हक नहीं है। क्या अधिकार है उन्हें तुम्हारी मौजूरगी में प्रकट होने का ? पवित्र पुनीत तुम हो, यह ऋतुभव करो। रोग फिर कहां है ? किसी से कोई आशा न करो, किसी से न डरी, अपने को कोई उत्तरदायित्व न समभो। कर्त्तव्य में बंध कर अपने

काम को न करो। कर्तव्य ख्या है ? कर्तव्य श्रापकी श्रपनी रचना है। श्रेष्ठ राजकुमार की भाँति श्रपना काम करो। हरेक चीज़ तुम्हारे लिये खल की सी चीज़ होना चाहिये। श्रपन सामने का काम प्रसन्नता से,स्वच्छन्दता से करो।

रोग दो प्रकार के हैं। भारतीय भाषा में हम उन्हें आध्यात्मिक (भीतरी) रोग और आधिभौतिक (बाहरी) रोग कहते हैं। इसका शब्दार्थ है शैतानी (विकट अधिभी-तिक ) रोग श्रौर दैवी (काल्यनिक, श्राध्यात्मिक ) रोग, पहलवान रोग श्रौर नारी राग। इसका क्या श्रथं है ? श्ररे, कारुपनिक राग या नारी रोग वह है जो हमारे भीतर से उठता है। हमारे भीतर की इच्छाएँ, हमारी आकांताएँ, हमारे श्रमुराग, हमारी लाल लाएँ मायिक या नारी रोग हैं। ऋौर पहलवान रोग या यथार्थ रोग वह हैं जो दूसरे के कायों या प्रभावों से हमें होते हैं। अच्छा, किनी मनुष्य को निरोग कैसे किया जाय? लोग कहते हैं, पुरुषरोग जिसे श्राधिभौतिक रोग, दानव रोग, या बाहरी रोग कहते हैं, उसके संबंध में अपने आप की परेशान मत करी। जिस चण श्राप अपने आप को अपनी निर्वतकारिणी इच्छाओं सं, जिस च्चण आप अपना पिंड उनसे छुटाते हैं, उसी चण तुरन्त बाहरी रोग आपको छोड़ देंगे। किन्तु इस दुनिया में लोग एक भूल करते हैं, वे अपने निजी काम को नहीं देखते। वे कठिनता के उस भाग पर नहीं ध्यान देते, जिस की स्टिष्ट उन्हीं की इच्छात्रों से होती है। वे पहले बाहरी भयों से लड़ना शुरू करत हैं, अतः वे गलत जगह से शुरू करते हैं, वे पहले परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं व नररोग की जो रोग दूसरों के प्रभाव द्वारा आता है, हटाना चाहते हैं।

वेदान्त कहता है कि श्राप की इच्छायें श्राप की कमजारियां हैं अन्य हरेक बात का निर्णय आप के लिये कर दिया जायगा। यह आप में नारी भाग है। यही बाहरी प्रभावों की आका र्षित करता है। जैसे कि एक कुत्ते के मुँह में जब मांस का एक दुकड़ा होता है, तब दूसरे कुत्ते आकर उसके लिये रार डानते हैं। जब श्राप श्रपनी कमज़ारी या नारीरोग से छूट जायंगे, तव नररोग श्राप को तुरन्त छोड़ देगा। इस नारी या मायिक रोग की प्रकृति की श्रीर व्याख्या की जानी चाहिये। यह कोई व्यक्ति है। याद वह पूर्णतया शुद्ध है, यदि वह सब प्रलोभनों से अपने को पूर्णतया परे और अपने अन्तर्गत परमेश्वरता का श्रनुभव कर सकता है, तथा यह कहने को तैयार है 'शैतान मेरे पींछ जा, मैं तुम से कोई बास्ता नहीं रख सकता," तो राम उससे एक बात कहता है। उस मनुष्य को इस दुनिया में किसी भी ब्यक्ति की इच्छाएँ, किसी के भी बिचार, इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बुराइयां या प्रलोभन कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। कोई भी शक्ति उसे तंग या तनिक भी नीचा नहीं दिखा सकती, क्योंकि वह श्राप ख़द श्रासुरी या नररोग से मुक्क हो चुका है। जिस त्त्रण हम अपने की दुर्वल बनाते हैं और शारीरिक भोगों की इच्छा अरम्भ करते हैं, तब क्या होता है ? सब शतुओं के बुरे विचार इम या उस प्रलोभन का रूप धारण करते और हमें मक्तरण करते हैं। यदि छाप शांति और पूर्ण छानन्द भागना चाहते हैं, याद आप अपनी परमेश्वरता को प्राप्त करना चाहत हैं,तो नीचस्थ प्रकृति की मृत्यु अवश्य होना चाहिये। इस मृत्यु में जीवन है, इस मृत्यु में जीवन है। इस मृत्यु में जीवन है। अब यहां अपने आपको परमेश्वर समसी। भारतवर्ष जब तक श्राप न पहुँचे, तब तक के लिये

अपनी परमेश्वरता अनुभव करने की स्थगित न कीजिये। अपने की स्वाधीन कीजिये, और इस काम का करते समय उँढे दिमाग से, धीर, निर्भय वृति से, काम लीजिये।

में कोई इच्छा नहीं करता। मुभे कोई श्रावश्यकता, कोई भय, कोई श्राशा, कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

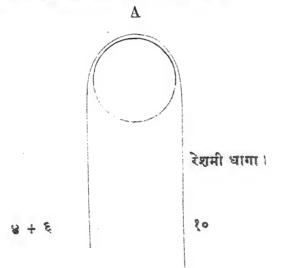

यह चक श्र एक चरखी है, श्रौर इस चरखी पर एक बड़ा सुन्दर रेशमी तागा लटका है, श्रौर इस रेशमी तागे के सिरों में दो वाट बंधे है, जिसमें से एक १० सेर श्रौर दूसरा ६ सर का है। श्रब इस ६ सेर के वाट (छोटे बाट) में हम दूसरा ४ सेर का बाट जोड़ते हैं। ६ सेर में चार सेर जोड़ने से दस होते हैं। सो श्रब एक तरफ दस सेर श्रौर दूसरी श्रोर भी दस सेर हो गये। दोनों पत्ले बराबर। में

विलक्त नहीं ड़िगेंगे। श्रच्छा, श्रव मान लीजिय कि हम के चार सेर का बाट हटा लिया और तब एक खेर १० सेर श्रीर दनरी श्रीर ६ सेर रह गये। बाट बराबर नहीं हैं। नतीजा क्या होगा ? १० सेर का नीचे चला जायगा, श्रीर ६ सेर का उपर उठेगा। एक पल के बाद हम यह चार सेर का बाट ६ सेर के बाट में जाड़ देते हैं। किर हम दोनों बेक्स दोनों तरफ समान कर देने हैं। तब क्या परिणाम होगा ? बहुन से लोग बयान करते हैं कि पत्तेड बरावर सध जायेंगे, किन्तु बात एशी नहीं है, वे डोलते रहेंगे। पहली दृष्टि से पसा जान पड़ता है कि बोर्सों के बराबर हो जाने के एक पत्त के ही बाद गति भी समान हा जायगी। जब राम ने इस विषय पर विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया. तब सब बिद्यार्थी कहने लग पड़े कि गति हक जायगी, किन्त जब उन्हें प्रयोग दिखाया या समकाया गया,तव उनकी ऋर्षि खुतीं। जब बाट बराबर कर दिये गये, तब भी परुते हिलते डुलते रहे, हके नहीं। इस तरह प्रारम्म में हम समस्रते हैं कि यदि बाट बरावर कर दिये जार्नेगे तो वह ठहर जांयगे, मौलिक शान्ति कायम हो जायगी। प्रक बार जब गति शुरू हो जाती है, तब फिर दोनों स्रोर बोस बराबर कर देने पर भी हिलना-डालना रोका नहीं जा सकता। यदि हम ६ सेर और १० सेर के बारों की दो पल तक दो तरफ काम करने दें और दो पल के बाद हम चार सेर का बाट फिर बढ़ा दें, तो दोनों तरफ बाट बराबर हो जाने पर भी गति संघगी नहीं, रुकगी नहीं। इसी तरह यदि नीन पहा के बाद हम बोभ बराबर करें, तो भी गति ठकेगी नहीं। पहले पत्र के अन्त में हमें एक अन्तर दिखाई देता है, बोम्मां की तेज़ी या चाल प्रति पल ४ फ़ुट अवश्य होगी

विविश्वसमान बाट एक पल हिलते रहते हैं तो परिणामभूत शीव्रगति ४ फुट होती है, और यदि असमानता दो पल तक बनी रहे तो परिणामभूत तीव्रगति = फुट होगी। यदि असमान बाटों को निरन्तर तीन पल तक काम करने दिया जाय, तो तीव्रगति १२ फुट होगी, श्रीर ४ पल के श्रन्त में वह १६ फुट होगी, इत्यादि । हम देखते हैं कि यदि बाट श्रसमान रक्खे जाते हैं, तो परिणाम यह होता है कि हरेक पत्त के अन्त में गति की तीवता में अन्तर पड़ जाता है, गति की मौलिक तीव्रता original velocity में ४ फुटका योग होता जाता है। इस तरह गति अपनी ४ फुट की तरक्क़ी प्रति पत्न पाती है। जाती है। जो तीव्रगति श्रव तक प्राप्त हो चुकी है वह वही वनी रहती है। इस देखते हैं कि यदि बाट शुरू में, गति आरम्भ होने के पूर्व, बराबर कर दिये जाते हैं, तो बाट बराबर होने के कारण स्थिरता बनी रहती है। यदि बाट ४ फुट की तेज़ चाल चल चुकने के बाद समान किये जाते हैं, तो वाटों की खरानता क सकी तेज़ी में अधिक वृद्धि होने से रोक देगी, और यदि दुसरे पल के अन्त में बाट वरावर किये जाते हैं, तो परिणाम यह होगा कि हाथ लगी चाल = फुट होगी और इस तीव्रगति में श्रोर तरक्की न होगी, श्रोर तीसरे पत के अन्त में लब्ध तीव्रगति १२ फुट होगी, तथा आर आगे वृद्धि चाल में न होगी। पहले पल के अन्त में तेज़ी की तरक्की वेग-वृद्धि (acceleration) कहलाती है। किन्तु यहां हम एक दु उरी ही बात देखते हैं। जब दोनों स्रोर बाट समान कर दिये जाते हैं, तब तनुत्रों पर प्रभाव डालने की काई शक्ति नहीं रह जाती। यदि तनुत्रीं पर कोई शक्ति प्रभाव न डालती हो, तो विश्राम या प्रगति की अवस्था में कोई परि-वर्तन नहीं उत्पन्न किया जा सकता । विश्राम या प्रगति (हरकत) में कोई परिवर्तन नहीं पैदा होता है। यदि वहां
मौलिक स्थिरता है और हम शक्ति एक ओर १० सेर तथा
दूसरी ओर १० सेर कर देते हैं, और यदि बाटों में एक एल
भर प्रगति रही है और तब बाट बराबर किये गये हैं, तो इस
कानृन के अनुसार शुरू प्राप्त प्रगति बनी रहेगी। इस से
मौलिक स्थिरता या पहिले से प्राप्त वेग ककता नहीं है,
किन्तु बाटों की समानता वंग में आगे को परिवर्तन न होने
देशी। इस तरह यदि दूसरे एल के अन्त में हम बाट समान
कर देते हैं, तो पहिले स प्राप्त वेग वही बना रहगा। इसी
तरह तीसरे एल के अन्त में बाटों की समानता पहिले से
प्राप्त १२ फुट की तीव्रगति के वेग में और कोई परिवर्तन न
होने देगी।

श्रव हम श्रात्मानुभवी मनुष्य के मामले पर श्राते हैं।
श्रात्मानुभव दोनों श्रोर वाटों की बरावरी मन्त्र है। श्रात्मानुभव बोमों को बरावर करता है, श्राप के श्रन्दर से श्रसमान्त्रता को निकाल लेता है। वह (श्रात्मानुभव) श्राप को बाहरी परिस्थितियोंसे मुक्त करता है। वह श्रापको हवाशों श्रोर तूफानों की कहणा की श्रधीनता से छुटाता है। श्रात्मानुभव श्राप को बाहरी प्रभावों से बचाता है। वह श्राप को श्रपने बल पर खड़ा करता है। यह होजान पर श्राप के लिये सब बेगनुद्धि हक जाती है, किन्तु पहिले की प्राप्त चिप्रगात वहां बनी रहती है। पहिले से प्राप्त गित को हम जड़ता या पूर्व श्राप लेवेगा। हम देखते हैं कि यह श्रात्मानुभव कुछ लोगें। को हुशा था, जिनमें पहिले से प्राप्त वेग बहुत ही कम था, किन्तु उनक श्ररारों के द्वारा महान् कार्य नहीं हुए थे।

किन्तु दूसरे लोग हैं जिनकी पहिले से प्राप्त की हुई गिता | की तीव्रता श्रद्धत, श्राश्चर्यजनक है। वे स्वच्छन्द हैं किन्तु छनके श्रीरों की प्रगति जारी रहेगी। उनके श्रीर विलक्तिण कार्य करते रहेंगे, महान श्रीर उन्कृष्ट कार्य श्रात्मानुभव का दूसरा नाम है।

डाक्टर एनथोनी (Dr Anthony) का दिया हुआ वाक्य है। "Pleasures wrapped up in duties'garments.'

" सुख कर्तब्यों के वस्त्रों में लिपटे हुए हैं।"

अपनी परमेश्वरता को अनुभव करो. और फिर हरेक बात पूर्ण है।

الله مَّة ال مُو ا مُو

# वेदान्त और साम्यवाद

वा

### समाष्ट्रेवाद् (SOCIALISM)

सब से पहले नाम समिष्टवाद (Socialism) के संबंध में, राम उसे व्यक्ति स्वातंत्र्य बाद Individualism) कहना पसन्द करेगा । समिष्टवाद का शब्द समाज के शासन की कल्पना को प्रमुखता देता है, किन्तु राम कहता है कि सत्य का यथार्थ तत्व तो सारी दुनिया, बिक सम्पूर्ण विश्व के भी विरुद्ध व्यक्ति स्वातंत्रता की श्रेष्ठता को निरूपण करने के लिय है। तय तो कोई हैरानी, कोई विन्ता नहीं है। इसी को राम व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद कहता है, लोगें। की यदि इच्छा है तो उन्हें इसे साम्यवाद व समिष्टवाद कहने दीजिय। पर व्यक्ति के स्थिति-चिन्दु से यह वेदान्त की शिक्षा है।

पुनः हम देखते हैं कि जिसे (साम्यवाद socialism)
कहते हैं उसका लद्य केवत पूँजीवाद की परास्त करना है।
श्रीर यहां तक वह वेदान्त के लद्य से एक है, जो कि
श्राप की केवल स्वामित्य के सम्पूर्ण भाव से रहित कर
देना चाहता है, श्रीर जन्मित का सम्पूर्ण भाव तथा सम्पूर्ण
कप से स्वार्थपूर्ण श्रीयकार के हवा में उड़ा देना चाहता है।
यह है वेदान्त और यह है साव्यवाद। लद्य एक हैं।

वदान्त समता की शिक्षः दता है, श्रौर यही परिणाम वः श्रन्त श्रवश्य सच्चे साम्यवाद का है, श्रशीत् उस के हां भी

किन्हीं बाहरी मिलकियतों के लिये न कोई सन्मान है, न कोई आदर, और न कोई इन्ज़त है। यह बहुत ही विकट और बड़ी ही कठार सी बात जान पड़ती है, किन्तु तब तक पृथिवी पर कोई सुख नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य सम्पत्ति और अधिकारों, मोह और आसक्ति के सम्पूर्ण भाव को नहीं त्याग देता। परन्तु साम्यवाद केवल यह चाहता है कि मनुष्य इस सब को त्याग दे, और वेदान्त इस के साथ ६ वेसा करने के लिये एक महान कारण भी प्रदान करता है। नामधारी साम्यवाद तो वस्तुत्रों के केवल ऊपरी तल ( बाह्य रूप ) का ही ऋध्ययन मात्र है, श्रीर इस परिगाम पर पहुँचता है कि मानव जाति की समता, बन्धुत्व श्रीर प्रेम जीवन के व्यवहार पर जीवन विताना चाहिये। वेदान्त इस व्यापार का अध्ययन स्वदेशी (स्वाभाविक) दृष्टिकोख से करता है। उस (वेदान्त) के अनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार अपनी आत्मा या आन्तरिक स्वरूप के विरुद्ध श्रत्यन्त पापाचार है। वेदान्त के श्रनुसार मनुष्य का एक मात्र श्रधिकार केवल श्रर्पण करना है, श्रीर लेना वा माँगना नहीं है। यदि तुम्हारे पास देने को श्रीर कुछ नहीं है, तो अपनी देह कीड़ों के खाने के लिये दे दो। जो कुछ तुम श्रापने पास रखते हो वह कुछ भी नहीं है, उस के लिये तुम्हें कोई भी धनी पुरुष नहीं कहता। जो कुछ तुम दे डासते हो इस से तुम अमीर हो। हरेक व्यक्ति किसी वस्तु का अधि-कारी बनने के लिय नहीं, किन्तु हरेक वस्तु को दे डालने के लिये काम करता है। दुनिया सब से बड़ी भूल यह करती है कि वह लेने पर सुख का भाव अलेदिन करती है। वेदान्त चाहता है कि श्राप इस सत्य की पहचानें वा श्रनुभव करें कि सर्व सुख देने में है, श्रीर होने वा माँगने में नहीं है।

जिस त्तग तुम माँगने या भित्ता की वृत्ति को प्रवेश करने देते हो, उसी त्तग तुम अपने आप को संकीर्ण या संकुचित कर लेते हो श्रोर जो कुछ तुम्हारे अन्दर आनन्द होता है उसे तुम वाहर निचेड़ देते हो। जहां कहीं आप हों, दाता की स्थिति में काम करें श्रोर भिखारी की स्थिति में कदापि नहीं, ताकि आप का काम विश्वव्यापी काम हो, श्रोर तिनेक भी निजी न हो।

भारत के वेदान्तवादी साधु श्राज भी यह साम्यवादी जीवन हिमालय पर व्यतीत कर रहे हैं, श्रीर ऐतिहासिक काल के पूर्व से ही ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे बड़ी सख्त मेहनत करते हैं, वे निठल्ले नहीं हैं, वे श्रारामतलब. श्रीर विलासी मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से भारत के सम्पूर्ण महान साहित्य की उत्पत्ति हुई है। यही लोग सर्व श्रेष्ट कवि, नाटककार, बैद्यानिक, तत्वज्ञानी, वैया-करणी, गणितज्ञ, ज्योतिर्विद्, रहार्यक्षात्रीं श्रायुर्वेदक हुए हैं, श्रीर तथापि यही वे लोग हैं जिन्हों ने रुपया कभी नहीं छुशा। यही वे लोग हैं जिन्हों ने यथासाध्य कठोरतम जीवन व्यतीत किया। इस से साम्यवाद पर लगाया जाने वाला ऐसा कलक धुल जाता है कि वह लोगों को कायर, श्रालसी, श्रीर परावलकी वना देगा। केवल वही खूय काम कर सकता है जो श्रपने को स्वच्छन्द समक्षता है।

बेदान्त और साम्यवाद के भी अनुसार अप को अपने बच्चों, स्त्री, घर या किसी वस्तु पर अधिकार जमाने का कोई हक नहीं है।

सभ्य समाज के ललाट पर यह वड़ा कलंक का टीका है । कि नारी एक वाणिज्य की वस्तु वनाई गई है श्रीर मनुष्य, इसी अर्थ में उस पर अपना अधिकार जमाता या उसे काबू रखता है, जैसे वृत्त, घर या रूपया उसका अपना होता है। इस प्रकार सभ्य समाज में नारी को अचेतन पदार्थ की स्थिति दी गई है, तथा नारी के हाथ पेर बंधे रक्खे जाते हैं जबिक मनुष्य अपने मार्गों वा ढंगोंमें स्वतंत्र है। वह अभी एक मनुष्य की सम्पत्ति हो जाती है, किर दूसरे मनुष्य की। साम्यवाद के और वेदान्त के भी अनुसार यह अति विचित्र जान पड़ता है किन्तु नारी की अपनी स्वाधीन्ता उसी तरह पहचानना चाहिये जिस तरह मनुष्य पहचानता है। वह उतनी ही स्वाधीन है जितना कि मनुष्य है। फिर यदि मनुष्य को कोई वस्तु अपने अधिकार में न रखना चाहिये तो नारी को भी किसी वस्तु पर अधिकार न जमाना चाहिये, अपना आनन्द स्थिर रखने के लिये उसे भी अपने पति पर अधिकार रखने का कोई हक न होगा। यहां पर साम्यवाद के विरूद्ध एक गंभीर आपित उठती है। यदि साम्यवाद नर और नारीं को पूर्ण स्वाधीनता दे दे, तो वह समाज को पशुत की अवस्था में ले आवेगा, और लम्पटों, हुराद्यारियों की दुनिया बना देगा। राम कहता है कि नर श्रीर नारी के लिये नारी पुरूष के संबंध के दृष्टिविन्दु से इससे वेहतर कुछ नहीं हो सकता। गौ और भैंस जैसे पशु श्रपने कामन्यवहार में बड़े ही बुद्धिंगत हैं, श्रपन वर्ताव में बड़े ही ऋतु है कि एक्टिकिक और युक्ति संगत है। यदि मनुष्य भी उसी दंग से वर्ताव कर, तो सभ्य समाज की सब कामुकता और विचार (inst and possion) का अन्त हो जाय।

आश्चरों का आश्चर्य। कामासक पुरुष की पशु कह कर मनुष्य केली अयंकर मृत करता है, क्योंकि पशु निस्स-

न्देह मनुष्य से कम कामासक्ष हैं। उनमें श्रनुचित काम-विकार का कोई चिन्ह नहीं है। जब उन्हें सन्तानोत्पित करना होती है, तभी वे मैथुन करते हैं। मनुष्य का यह हाल नहीं है। जो मनुष्य शान्त श्रीर धीर वा श्रमत्त है वह कामी मनुष्य की अपेत्ता अधिक पशुत्रों का स्वामाविक जीवन व्यतीत करता है। किसी कामासक मनुष्य की पशु नहीं कहना चाहिये, वह तो सभ्य मनुष्य हैं। यह तो सभ्यता की विशेषता है, न कि समाज की ग्रसभ्य ग्रवस्था की। वे (असभ्य लोग) तो स्वाभाविक और बुद्धि संगत हैं। उनका हरेक कार्य ऋतु में और नियत समय पर हाता है। वेदान्त के श्रनुसार श्रौर साम्यवादके श्रनुसार जितनी श्रधिक श्रमत्तता ( Sobriety ) और प्रकृति की अधिक शान्त अवस्था की प्राप्ति होगी, उतनी इस विकलकारी विकार (passion) की कमी होगी, किन्तु साथ ही साथ पति या स्त्री और पिता या पुत्र का सा स्वत्वाधिकार वाला भाव भी कोई न होगा। "इस वच्चे या इस स्त्री अथवा इस बहन की फिक

"इस वच्चे या इस स्त्री श्रथवा इस बहन की फिक हमें करना है," इस भावना का निरन्तर बोर्क मनुष्य को अपने अध्ययन या अपनी परमेश्वरता को अनुभव करने में नहीं लगा रहने देता। साम्यबाद या वेदान्त तुम्हारी छाती से यह बोर्क हटा देना, तुम्हें स्वच्छन्द कर देना चाहता है। जब तुम अन्वेषण (तफतीश) के सागर में उतरंत हो,तब तुम विजय पताका उड़ाते बाहर आते हो, और जब तुम अनुसम्धान (research) की रंग भूमिमें प्रवेश करते हो, तब तुम इतकार्य निकलते हो, क्योंकि तुम स्वच्छन्दता से पाशमुक्त, किसी प्रकार के बंधनों या दिक्कतों से अबद्ध या अवाधित (अप्रतिहत)हो कर काम करते हो। हर समय तुम अपने को स्वच्छन्द समस्रते हो, क्योंकि तुम निश्चय पूर्वक विशाल

दुनिया अपना घर समभते हो।

हमें केवल इतना ही करना है कि लोग देख लें कि उन के रोगों श्रौर बीमारियों की एक मात्र दवा श्रिधकार जमाने की कल्पना की दूर कर देना है । एक बार इसे जनसमुदाय की भारी संख्या के समक्ष लेते ही साम्यवाद सारे संसार में वन-बन्हि की तरह फैलेगा।यही वेदान्त-साम्यवाद उन के रोगों की एक मात्र चिकित्सा (इलाज है। एक बार जहां यह वेदान्त - साम्यवाद दुनिया में सुन लिया गया, तब वेंकुठ यहीं हो जायगा, श्रीर उलटी दृष्टि तथा श्रास-पास की परिस्थिति के परिच्छिन्न ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली श्रापित्तयां ग्रायब होजाँयगी । इस साम्यवाद के तले बादशाहों, राष्ट्रपतियों, धर्माचायों की ज़रूरत नहीं है, सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विश्वविद्यालयों की कभी कोई ज़रूरत न पड़ेगी, क्योंकि हरेक मनुष्य अपना विश्वविद्यालय आप ही होगा। हम ऐसे पुस्तकालय रक्खेंगे जिन में हरेक मनुष्य आ कर पढ़ सकेगा। अध्यापक न होंगे, सिवाय छोटे बच्चों के लिये। डाक्टरों की ज़रूरत न पड़ेगी, क्योंकि वेदान्त के उपदेशानुसार प्राकृतिक जीवन च्यतीत करने से आप कभी वीमार नहीं पड़ सकते, आप को डाक्टर न चाहिये। लोग चाहे जो करेंगे, जहां जी चाहेगा घूमेंगे, अब की तरह अपने भाई का डर उन्हें न होगा, किन्तु अलाई करेंगे श्रोर वास्तव में द्दितकारी श्रध्ययनों, तत्वज्ञान श्रीर श्रध्यात्म के श्रनुसन्धानों में श्रपना रुपया लगावेंगे, एवं अपने देवत्व और परमेश्वरत्व का पूर्णतम श्रवुभव करते हुए उसे अपने आचरण (श्रीदनवर्ष) में नायंगे। 8 !! 3 !!!

### आत्मानुभव के संकेत नं० २

परमेश्वर अव कुछ दूसरे आकारों ( रूपों ) में निरूपण किया जाता है। विशाल, विशाल चीरसागर में, जो समग्र विश्व को व्यापे हुए है, एक सुन्दर रेंगता सर्प या शेषनाग ( उस परमेश्वर का ) कोमल विद्योना बनाता है और अपनी देह की गेड़ारयां (तहें) मानो उस का एक गद्दा होती हैं। उसके सहस्र फन छत्र का काम दे रहे हैं। ऐसे सागर पर पक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर देवी लेटी हुई है, जो उस परमेश्वर की पत्नी है। उसकी देह पारदर्शक है, नेत्र आधि खुले हैं श्रौर अधर मुसकराते हैं। वह उस परमेश्वर के चरण धीर धीर दवा रही है। यह सुन्दर मूर्ति एक सुन्दर, शोभायमान कमल पर वैठी हुई है, स्रोर उस पर बैठ कर कर असंस्कृत के करू दाव रही है, और देह मर्दन कर रही वा मुहियां भर रही है। दोनों के नेत्र मिल रहे हैं एक दूसरे के नेत्रों की देख रहे हैं। यह पत्नी क्या निरूपण करती है ? वह ईश्वरत्व, बुद्धि, कल्याण, श्रौर श्रानन्द निरूपण करती है। वह उस परमेश्वर की अपनी महिमा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्कात्मा अपनी ही महिमा को हर समय देखा करता है, और वह आत्मा तब स्वतंत्र है जब कि दुनिया उसके लिये बिलकुल डूबा हुई होती है। जनवारी और सम्बन्धों से परे, सब बन्धनों को तोड़ कर, उसे दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं होता है।

सागर का अर्थ अनन्तता है। और यह सागर सीर

का क्यों कहा जाता है ? दूध में तीन गुण है। वह प्रकाश है, फिर वह सफेद है जिसका अर्थ कल्याण है, वह वलदायक भी है, जिसका अर्थ शक्ति है। वह फलतः चीरसागर अनन्त प्रकाश, अनन्त कल्याण और अनन्त शक्ति का कप है। इस में दो (नारायण लदमी) आराम करते हैं।

श्रव शेषनाग का क्या अर्थ है ? शेष नाग का अर्थ है वह एक जो हरेक चीज़ के बाद बच रहता है। जब सांपिन अपने १०० सो अंडे देती है, तब वह अपने ही दिये हुए अंडों को खाना गुड़ करती है। हरेक वस्तु मर जाती है, केवल एक वस्तु रह जाती है। कल्याण, बान और शिक्ष के सागर में एक अमर तस्व रहता है। दोनों अपनी ही महिमा में पूर्ण श्रानन्द, स्थिर और शान्त हैं। ॐ !

राम दो बातों पर श्रापका ध्यान विशेष रूप से स्तींचता है:—

१ - परिच्छिन्तात्मा का निषेघ ( श्चनंगीकार *)* २—ग्रुद्धात्मा का श्रसंदिग्घ निरूपण् ( श्रंगीकार ) ।

प्रथम: — वेदान्त के अनुसार उक्त निषेध पूर्ण विश्राम (उपश्रम), चैन, श्राराम, त्याग है। जब कभी तुम समय निकाल सकी, पलँग पर या कुर्सी पर पड़ रहो, माने। वह बेश्म या भार तुम कभी साथ नहीं ले जा रहे थे श्रोर उससे कोई मतलब नहीं था, तथा उससे तुम उतनहीं श्रपरिचित थे जितने कि किसी शिलाउंड से। कुछ देर तक देह को निर्जीय मुदें की तरह श्राराम करने दो, संकल्प या विचार पर किसी तरह का ज़ोर डाल कर सहारा न लो ता कि किसी तरह का तनाव न हो। देह का सब अनुराग श्रोर मोह स्थाल हो। चिन को श्रीर या किसी भी वस्तु की सारी

फिक्रों श्रोर चिन्ताश्रों से छुट्टी पा जाने दो । सब इच्छा या श्राकांत्ता को त्याग दो श्रोर उन का निषेध करो । यही है निषेध या निवृत्ति (relaxation)।

द्वितीयः-परमेश्वरता । ईश्वर की मर्ज़ी को ही अपनी मर्ज़ी बनाश्रो। चाहे सुख़ के लिये हो या दुख़ के लिये ईश्वरच्छा का पालन करो, माना वह तुम्हारी ही इच्छा है, श्रौर "श्रात्मानुभव' सम्बन्धी व्याख्यान में वर्शित विचारधारा के अनुसार अपने को शरीर और उसके अड़ोस पड़ोस, मन ग्रौर उसके प्रवर्तक ( motives ), सफलता श्रौर भय का विचार,इन सब से ऊपर ( पृथक ) समभो; अपने आपको सर्वव्यापी,परम शक्ति,सूर्योंका सूर्य,कारणातीत नाम रूप संसार श्रोर समस्त महान लोकों, पूर्णानन्द तथा स्वाधीन राम से श्रमिन्न समभो । किसी सुर या सुरों में जो स्वभावतः श्रोर श्रनायास तुम्हारे ध्यान में श्राजांय, ॐ उच्चारो,प्रणव गाश्रो। ऐसा समभो कि "मैं पूर्ण त्रानन्द, त्रानन्द, त्रानन्द हूं"। इस तरह पर शिकायतों और रोगों के सब हेतु स्वतः आपके सामने से चले जाँयगे। दुनिया और आपका आस-पास ठीक वैसे ही है जैसे आप उन्हें समभते हैं। दुनिया हृदय पर भारी न होने पाय। दिन और रात इस सत्य का ध्यान करो कि दुनिया का सम्पूर्ण लोकमत श्रौर समाज केवल मेरा ही संकरप है और मैं ही श्रसली शक्ति हूँ, कि जिसकी सांस या छाया मात्र सारी दुनिया है। श्राप श्रपने लच्य के शिखर पर क्यों नहीं पहुँचते ? इसका कारण यह है कि आप श्रपने निकट पड़ोसी, परम शुद्ध स्वरूप की श्रोपत्ना दूसरों के चंचल, अस्थिर, और धुँघले निर्णय का अधिक आदर तथा सत्कार करते हो। राम कहता है अपने ही लिये जियो,

न कि दूसरों की सम्मत्तियों के लिय। स्वतंत्र हो। एक प्रभु, निज स्वरूप, अदितीय सच्चे पित, मालिक, अपने ही भीतरी परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करो। अनेक, सर्वसाधारण, बहुमत को आप किसी हालत में न सन्तुष्ट कर सकेंगे, और सहस्र-शिरधारी (पागल) जनता को संतुष्ट करने को आप किसी तरह भी बाध्य नहीं हैं। सर्वसाधारण का क्या तुमने कुछ देना है ? लोगों के क्या तुम किसी तरह के ऋणी हो ? नहीं, बिलकुल नहीं। तुम आप अपने विधाता हो। अपने आप के लिये गाओ, मानो अकेले तुम्हीं तुम हो, और कोई पास सुननेवाला नहीं है। जब तुम्हारा अपना आत्मा प्रसन्त है, तब जनता अवश्य संतुष्ट होगी। यही कानून है। दुसरों के लिये अस्वाभाविक जीवन जीने से क्या लाम?

पक राजकुमार अपने वचपन में दरवारियों के बच्चों के साथ लुक्कन छिप्पन (hide & seek) खेल रहा था। उसे लड़कों को दूर्ने में वड़ा अंअट करना पड़ा। पास खड़े एक मनुष्य ने कहा, "संगी खिलाड़ियों को दूर्ने में इतना अंअट करने से क्याफ यदा जब कि एक च्या में वे जमा किये जासकते हैं यदि आप उन्हें आज्ञा देने में अपनी शाही सत्ता से काम लें "? ऐसे सवाल का जवाब यह है कि उस हालत में खेल का मज़ा जाता रहेगा। खेल में केई आनन्द न रह जायगा। ठीक इसी तरह, राम के अनुसार, वास्तव में तुम सर्वश्रेष्ठ शासक और सव के जाननेवाल स्वज्ञ देवता हा, किन्तु चूंकि तुमने खेल में अपने ही विषयों (सब तरह के विचारों। और नाम मात्र के ज्ञान) की दुनिया की जुकन्न छिपन्न (जुकी जुकीवल) वाली भूल

भुलैया में दूड़ना गुरू किया है, इस लिये विचार की गंध त्याग देना और खेल में उस अधिकार (सत्ता) से काम लेना, जिससे सारा खेल रक जाता है, उचिन खेल न होगा। जिस प्रदेश में भून, वर्तमान और भविष्य और सव हजारों सूर्य तथा नचन आप के अपने आत्मा (स्वरूप) होजाते हैं तथा आप के ज्ञान के सागर में तरंग और भँवर मान होते हैं, उसमें आप कानून (बकालत) की जिल्हाओं और सांसारिक सफलना की कैसे परवाह कर सकते हैं। यदि आप सच्ची दिव्यदृष्टि की प्राप्त करना (clair voyance) चाहते हैं, तो आप का इन्द्रियों के लोक को, जिससे आप दिव्यदृष्टि (c'air voyance) चाहते थे, त्यागना या उससे अपर उठाना होगा।

मछली पकड़ने को एक जाल विद्याया गया था। मछलियां जाल में फंस कर अपनी प्रचएड शिक्त से उस घसीट
ले गई। इंश्वर को एमी सलाह न दो कि वह आप के साथ
ऐसा बर्ताव करे, अपनी मर्ज़ी का आदेश 'उसे 'न दो, अपने
आप को 'उस ' पर छुंड़ दो, जुद्र वा परिाच्छुन्तात्मा की
त्याग दो, नक्तली इच्छाओं को छुड़ दो, और इस प्रकार
अपने शरीर और चित्त को आप प्रकाश से परिपूर्ण तथा
ईश्वरादेश ( एहाम वा श्रुति ) का पूर्ण यंत्र धना देंगे।
सम्पूर्ण सत्यज्ञान और वास्तविक शिच्चा भीतर से आती है
और किताबों या बाह्य वा बहिर्मुख चित्तों से नहीं। अलोकिक बुद्धि पुरुषों (men of genius)ने, तफतीश के लेत्र में
नवीन कायकर्ताओं ने केवल तभी अपने आविष्कार
( discoveries ) और अनुसन्धान ( investigations )
किय, जब कि वे विचारमें नितानत लीन थे, इन्द्रियोंक लोक से

बहुत ऊपर थे, किसी प्रकार की जल्दी या एषणा (कांजा) से बहुतर ऊपर थे,जबिक वे अपने व्यक्तित्व और मानसिक्तत को स्वार्थपरता की किसी भी प्रवृत्तिसे रहित कर चुके थे। व यक पारदर्शक दर्पण या शाशे के द्वारा देख रहे थे और ज्ञान का प्रकाश उन के द्वारा चमका, उन्हों ने पुस्तकों पर प्रकाश डाला, पुस्तकालयां श्रीर पुस्तकों की प्रकाशित किया, श्रीर युस्तकालय उन्हें प्रबुद्ध नहीं कर सके। यह है काम। काम से राम का अभियाय नित्य की नीच चाकरी कदावि नहीं है। वेदान्त में कार्य का अर्थ सदा विश्व से समताल होना तथा वास्तविक श्रात्मा स एक स्वर होकर स्फुरण करना है। बस्तु मात्र से यह विश्वासता पूर्ण एकता जो वदान्त के अनुसार असली कार्य है, मुखें। द्वारा प्रायः अकार्य या आल-स्य की उपाधि पाती अथवा माकी दी जाती है। कृपया "सफलता के रहस्य" (इस नाम के व्याख्यान) को एक बार फिर पूरी तरह पढ़िये, तब अत्यन्त कष्टसाध्य कार्य भी, वदान्त की वृत्ति से किया जाने पर पूर्ण सुख श्रीर खेल जान पड़ता है, तथा गुलामी या बांभ तानक भी नहीं प्रतीत होता। इस तरह वेदान्त की शिचानुसार, एक दाष्ट कोणसे जो सर्वोच्य कार्य कहा जाता है यह दूसरे दृष्टि कोण से कोई काम हो नहीं है।

हिन्दू पूरालें में परमेश्वरके दो आकार दिये हुए हैं। मन्येक धर्म के तीन रूप होने चाहिये। एक है तत्वकान, दूसरा किया-विधि ( कर्म-काएड ) और तीसरा पुराण । तत्वकान विद्वान के लिये हैं, कर्म-काएड वाह्य शरीर, वा बच्चों के लिये हैं, और पुराण विचारवान के लिये हैं। तीनों का साध रहता है। यदि एक भी पिछड़ जाता है तो धर्म नहीं दिक सकता। हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में इन तीनों में पूर्ण समता होने के ही कारण हिन्दू धर्म श्राजं भी तीस कोटि मनुष्यों का धर्म है। जिस धर्म में इन में से एक का भी श्रभाव है वह वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। हिन्दू धर्म में ये तीनों पूर्णावस्था में हैं। हिन्दू पूराण से राम श्राप के सामने पूर्ण पुरुष या परमेश्वर का वर्णन करेगा जो निरन्तर मन में रहता है।

हिन्दू धर्म-प्रन्थों में परमेश्वर के दो रूप,परमात्मा के दो आकार (रूप) दिखाये गये हैं। एक जिल्ला कर प्रधानशाली सुन्दर युवा पुरुष प्रतापी आकार, हिमालयके शिखरों पर बैटा हुँ आं, ध्यान और विचारमें मग्न, आंखें बन्द, दुनियासे बेखबर, परमानन्द की साज्ञात मृति, दिनकतों और बखेड़ों से दूर, सम्पूर्ण विन्ता और फिक से मुक्त है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, पेसा प्राणी कि जिस के लिये दुनिया का कदापि अस्तित्व ही नहीं है। यह है परमेश्वरका एक चित्र। यह चित्र ध्यानका है। एक स्वच्छन्द, मुक्त आत्मा। श्वेत तो हिमालय का एक चित्र है; और मन अवल, शान्त, शान्त।

इस के साथ उस परमेश्वर की पत्नी है जो सिर से पैर गुलाव के रंग की है। यह इस परमेश्वर के घुटनों पर वैठी क्रिंटि और उस के लिये सदा वनस्पतियां तथा अन्य जोशील एस घेटा करती है। परमेश्वर अपने नेत्र खोलता है और दिस्त उस की पत्नी अपने तैयार किये नशीले अर्क से भरा हुआ पक कटोरा उस के मुख में लगा देती है ताकि वह फिर अपनी ध्यानावस्था में निमग्न हो जाय। तब वह उस से सम्पूर्ण विश्व के सम्बन्ध में प्रश्न करती है और वह उन प्रश्नों को उसे समक्षाता है। वह एक राजा की बेटी है

80 111

किन्त इस परमेश्वर के निकट रहने के लिये अपनी सब सुन्दर चीज़े वह छोड़ चुकी है। परमेश्वर शिव कहलाते हैं, डन की पत्नी का नाम गिरिजा (पार्वती) है।

80 !!

## अ।त्मानुभव के संकेत नं० ३.

श्राप देखते हैं कि जीवन की मांगें (ज़करतें) श्रीर श्राप की श्रपनी शारीरिक तथा मानसिक ताकतों पर विभिन्न दावे परेसे हैं कि श्राप पर सदा दबाव श्रीर खिंचाव डाल रहे हैं। यदि इन बाहरी परिस्थितियों से श्राप सदा श्रपने की दबाव श्रीर तनाव में रहने देते हैं, तो श्रपने ही हाथों श्रीर श्रपनी ही नसों से श्राप श्रपनी श्रकाल मृत्यु की व्यवस्था कर देते हैं।

इस से कैसे बचा जाय और कैसे कुछ आराम मिले ? राम काम को टालने या नित्य के कामों को त्यागने की सिफारिश नहीं करता है। राम ऐसी सलाह कदापि नहीं देता है। फिर भी वह एक बहुत ही सुन्दर आदत-जो आदत आप को सदा भारी ओर किटन कार्यों से बचाये रहेगी—डालने की सलाह आप को देता है। यह सलाह वेदान्तिक त्याग से कुछ भी कम नहीं है। आप ने अपने आप को सदा त्याग की शिला पर रखना है, और उस श्रेष्ठ स्थान पर खड़े हो कर जो कार्य आप के सामने आ पड़े उस में दिलो जान से जुट जाना है। तुम थकोंगे नहीं, तुम में काम सम्हालने की शक्ति होगी।

और स्पष्टकरने के लिय—काम करते समय बीच बीच में थोड़ा आराम लो, और एक या दो मिनट के आराम के उन छोट अन्तरां को इस विचार में लगाओं कि देह कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कभी इस से कोई सरोकार नहीं था। तुम एक साची मात्र हो, शरीर के कामों के नतीजों या परिणामों से तुम्हें तिनक भी वास्ता नहीं। इस प्रकार विचार करते समय तुम अपने नेत्र बन्द कर लो, नसें ढोलीं कर दो, शरीर को पूरा आराम में रक्खो, और सारी चिन्ता का बीक्ष उतार दो। चिन्ता का बीक्ष अपने कंधे से उतारने में आप जितना अधिक सफल होंगे, उतना अधिक बलवान आप अपने की अनुभव करेंगे।

धर्मानयां ( nerves ) देह में प्राणशक्ति की रखने वाली हैं, और धमनियों का ही व्यृह विचार शाक्त का भी पोषक है। पाचन क्रिया, खून का दौर, बालों की बाढ़ इत्यादि श्रन्त में शिराव्यूह ( nervous system ) के ही कार्य पर निर्भर हैं। यदि स्त्राप की विचार शक्ति उद्घिग्न है स्त्रीर स्नाप सब तरह के विचारों से हैरान और जल्दी में हैं, तो इस का श्रथं श्राप की नाड़ियों पर बहुत श्रधिक वाक है। नाड़ियों का यह चेष्टाशील विचार रूपी प्रयत्न के आकार में काम, जो एक श्रोर में लाभ है, तो दूसरी श्रोर स निश्चित हानि है। इस तरह पर देह के प्राण्भूत कायों को हानि पहुँचती है। यह एक ही घोड़े पर दा भारी बोर्कों के रख देने के समान है। एक बोर्क बढ़ाश्रो तो तुम्हें दूसरा घटाना चाहिये । घोड़े का बोक्स उतार लो, तब बोभों के भार की विना किसी तरह की हानि पहुँचाये घोड़ा दौड़ सकता है। यदि श्राप श्रपनी प्राणशक्ति को क़ायम रखना चाहते हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य को क्रायम रखना चाहते हैं, यदि श्राप चाहते हैं कि नाड़ी-चक्र का घोड़ा शरीर के भार को श्रासानी से सहन करे, तो श्राप को चिन्ता का बोभ हलका करना होगा। घबड़ापट भरे विचारों श्रौर हैरानी भरी कल्पनाश्रों को श्रपने जीवन के रस

को न च्या है है। पूर्ण स्वास्थ्य और प्रवत कियाशीलता का रहस्य इस में है कि आप अपने मन को अपुरिशत और मसन्न रक्खें, सदा परेशानी और जल्दवाज़ी से परे, और सदैव किसी भी प्रकार के भय और विचार या चिन्ता से रहित रक्खें।

इस प्रकार वेदान्तिक त्याग का श्रर्थ सम्पूर्ण चिन्ता, भय, खेद, व्यत्रता, श्रीर मन के क्रेश की, सदा अपनी सानिस्क दृष्टि के सामने अपने वास्तविक आत्मा की परमेश्वरता रख कर, दूर करना और फेक देना है, सब सांसारिक चिंताओं, परेशानियों श्रोर कर्त्तव्यों से बरी होना है। तुम्हें कोई कर्त्तव्य नहीं पालने हैं, तुम किसी में बंधे नहीं हो, तुम किसी के भी प्रति उत्तर दाता नहीं हो। तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना है, तुम किसी के भी बंधन में नहीं हो, सब समाज और सब राष्ट्रों तथा हरेक वस्तु के विरुद्ध अपने व्यक्तित्व (स्वरूप) का निरूपण करो। यह है वेदान्तिक त्याग। समाज, रीति और मर्यादा, नियम, विधान, खंडन-मंडन, और आलोचनाएँ तुम्हारे वास्तविक स्वक्षप को कदापि नहीं छू सकतीं। यह सममो, इसे (देह भावना को) अलग कर दो, इसे त्याग दो, यह तुम नहीं हो। के का यह अर्थ करो, और धकावट के सब श्रवसरों पर ॐ को उच्चारो।

ža! ža!! ža!!!

## उपदेश-भाग।

बिना भोजन के मनुष्य की तरह हम भूखे और प्यासे हैं, ग्रात्मानुभव के स्वाद क लिये लालायित हैं, मंत्र जपते हैं, मन की सांस से बांसुरी बजाते हैं। इस लिये मन की भील में अगित स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को हूँड़ी और एक एक करके उनकी कुचल डाली-इड प्रतिशाएँ करी, श्रीर गम्भीर शपर्थं लो। जब तुम भील से बाहर निकल आवीगे, तब जल किसी पीने वाले के लिये विषेता न रहेगा। गौत्रों, नारियों, मनुष्यों को पीने दो-निन्द को का विव ईश्वर से प्रवाहित स्वच्छ जल में बदल जायगा। (अपने मन में) दुर्बलता के विन्दु तलाश करो श्रोर उन्हें निर्मृत करदे। इच्छाएँ एकाम्रता को रोकती हैं, भ्रौर जब तक विशुद्धता तथा आत्मज्ञान का अस्तित्व न हो, तब तक सच्ची पकाग्रता नहीं हो सकती। पहले अ:प उसे उखाड़ फेंको जो एकाग्रता की चेष्टा करते समय श्राप को नीचे घसीट लाता है। अपने आप के प्रति आप सच्छे बनो। इस देश में दूसरों के द्वारा अत्यन्त संख्या में व्याख्यान दिये जाते हैं। तुम्हें अपने आप को अपदेश देना चाहिये। बिना इसके कोई उन्नति नहीं आती है।

विछोने पर जाने के पहले बैठ जाश्रो, श्रोर उन दोषों को चिन्हित करो जिन्हें हटाना है। इंजील, गीता, उपनिषद, या इमर्झन जैसे लेखकों को पढ़े। यदि लोभ या शोक दोष हो, तो इस पठन की सहायता से विचार करो कि यह दोष क्यों मौजूद हैं, क्यों इसे जाना चाहिये, कैसे यह

तुम्हें रोकता है ?— अपना मन उससे ऊपर उठा लो, ॐ उच्चारो । जब उसके पराजय का निश्चय हा जाय, अजुमव करो कि वह पराजित हो गया, और फिर उसका बिलकुल खयाल न करो । एक एक करके इन मुजंगो के फन पकड़ो, उन्हें कुचलो, और हरेक पर अपने आप को व्याख्यान दो । हरेक को अपना काम आप करना चाहिये । ध्यान करते समय ॐ जपो, जब तक वाणी रटती रहेगी और स्वर्गीय खनि के प्रमाव पड़ते रहेंग, तुम्हें सहायता मिलेगी, और सुन्दर संस्कार डाल कर आप बलवान होकर निकलेंगे। यह पहली किया है।

सब दोंघों का मूल कारण सब प्रकार की श्रविद्या है-श्रर्थात् शुद्ध श्रात्मा का श्रज्ञान, श्रौर श्रपने श्रात्मा को देह तथा बाहरी सुखों से अभिन्न मानने की इच्छा, एवं शोक, पीड़ा, क्लेश की सम्मावना है। जब आप अनुभव करलें कि श्राप श्रनन्त श्रात्मा हैं, तब श्राप उत्कट विकार या रंज के श्रधीन कैसे हा सकते हैं ? लोग कहते हैं कि नैतिक नियम गणित विद्या के नियमों के समान निश्चित नहीं हैं। यह एक भूल है। गुफाओं और सुदूर वनों में तुम्हें देख कर विस्मय होगा कि घास तुम्हारे विरुद्ध गवाही देने को उठ खड़ी होती है-दिवाले और वृत्त तुम्हारे अपराध को प्रमाणित करत हैं। जो लोग कारण नहीं जानते हैं वे अड़ोस-पड़ोस से लड़ते हैं। यह एक देवी क्रानून है जो अभंगनीय घोषित किया जा सकता है। परमेश्वर के नयनों में धूल भोंकने की चण्टा कर छ तुम खुद श्रन्धे हो जाश्रोगे। मिलनता को श्राथय देनेके परिणाम भोगने पहेंगे । ये क़ानून एक एक करके सिद्ध होंगे, सिद्ध होजाने पर मनुष्य नीच इच्छात्रों की नहीं श्रंगीकार कर सकता।

अपवित्र इच्छाश्रों पर एक बार प्रभुता होजाने पर आप जितनी देर चाहें एकाप्रका लाज कर सकते हैं।

न भूख मरो श्रीर न श्रधिक खाओ। दोनों से बचना चाहिये। उपवास प्रायः स्वश्नावतः श्राता है, क्योंकि सहज स्वभाव का श्रमुसरण करना चाहिये, वह चाहे खाने का हो श्रीर चाह उपवास करने का। दासता से बचना चाहिये। स्वामी वना।

भारत में कुछ दिन, जैसे पूर्णिमा का दिन, एकाग्रता उत्पादक सिद्ध हुए हैं। उस दिन अभ्यास करो श्रीर श्राप ऐसे दिनों को सहायक पाश्रांगे, यदि श्राप उस दिन विशेषतः बादाम श्रादि मग्रज्यात, रोटी श्रीर फल खाते हैं।

الْ مُو !! مُو !! مُو

# सत्य-ग्रन्थ-माला

## स्वामी सत्य देव की पुस्तकें।

(१) श्रमरीका पथ प्रदर्शक ॥), (२) श्रमरीका दिग्दर्शन १), (३ श्रमरीका के विद्यार्थी ।), (४) श्रमरीका भ्रमण ॥=), (४) मनुष्य के श्राधकार ।=), (६) सत्य निबंधावली ॥=) (७) शिला का श्रादर्श ।-), (=) केलाश यात्रा ॥॥), (६) राजिंध भीष्म ।), (१० श्राशवर्यजनक घटी ।=), (११) संजीवनी वृदी॥), (१२) लेखन कला ॥)

#### रसायनशास्त्र।

311)

डाक्टर महेश चरण सिंह एम—एस सी हिन्दी केमिस्टरी बनसपती शास्त्र विद्युत शास्त्र A Control of the Cont

# वत वर्षों के २४ भाग अब छे छे भागों के चार सैटों (खरडों)में नियक तैयार हैं।

बारों सैटों के पृष्ठ लगभग २४०० हैं मुख्य प्रति सैट साधारण संस्करण विना िल्ल् 🗟

जरकर भाग "

प्रति सैट विशेष संस्करण सजिल्द 99

डाक और पैकिट खर्च ग्राहक के ज़िम्मे होगा। वर्तमान र्ि राष्ट्रि दीपमालिका सं० १६८१

'तक कमभग १००० पृष्ट के छे भाग एउर्वज्य होंगे। **उनका** पेशंगी वार्षिक शुल्क निस्न विश्वित रीति से होगा

१—प्रत्येक भाग केवल बुक पौकिट द्वारा बंधारे के ल बिना जिल्द ३) ६० और सजिल्द ४॥) ६०

२ - प्रत्येक भाग राजिस्टर्ड हुकारैकित द्वारा मंगाने चाते स बिना जिल्द ३॥।) रु० श्रौर सजिल्द ४।) रु०

रे क्या भाग वी० पी० द्वारा मंगाने वांल का ॥) पेशनी अपना नाम इसे शतिस्टर्ड कराने के निर्ध भजने होंगे, फिर उसे वा वार्षिक शुरुक के साथ ले साग मिलंग ।

**उक्त** रीत्यानुसरा स्थाई ब्राहक वनने के क्षिपे शीह*्य* हरक विजिये या बी० पी० द्वारा काग सेजने की आक्षा द्वीजिये ।

श्री रामतीर्थ पडिल्डेग्यन जीग, जयनस्य ।